## पहने थो। यस मने रंजक पुरत में

| •                  |                      |
|--------------------|----------------------|
| ष्राज्ञाद-कथा      | 初,到                  |
| <b>छ</b> श्रुपात   | رو برلاد             |
| <b>य</b> ज्त       | راه , رن             |
| <b>थ्याशीर्वाद</b> | 1), 111 <sup>1</sup> |
| चित्रशाता          | aŋ, 8ŋ               |
| तुविका             | 19, 1119             |
| नाट्यकथाऽमृत       | 19, 1119             |
| नंदन-निकुंज        | 1), 111              |
| प्रेम-गंगा         | 1), 111)             |
| प्रेम-द्वादशी      | யு, ப்               |
| प्रेम-प्रसून       | າງ, າແງ              |
| प्रेम-पंचमी        | ற, ற                 |
| बिबी               | עוי ,ע               |
| संध्या-प्रदीप      | IJ, 11IJ             |
| निठएलू की रामक     | हानी णु, भु          |
| मिस्टर ज्यास की क  | था शाप्त, शु         |
| हास्य-रस           | 1=J, 11J             |
| परोपकारी हातिम     | שוי ,ע               |
|                    |                      |

| बाब-नीति-कथा     | ગુ, રુ         |
|------------------|----------------|
| नटखट पांडे       | עוי ,עי        |
| गधेकी कहानी      | 119, 19        |
| विचित्र वीर      | ற, ற           |
| कागुनी करतय      | נווו ,עו       |
| निवंध-निचय       | יווי, נויי     |
| साहित्य-सुमन     | 11り、9り         |
| रावबहादुर        | ツ, リ           |
| सीभाग्य-जाड्जा   |                |
| नेपोितवयन        | <b>1</b> ), 3) |
| त्तवदृष्टींघों   | ש, שו          |
| सुनहरी नदी का रा | ना गा, गु      |
| नयों और कैसे ?   | リ、ラ            |
| मर्यादाराम की कह | ानियाँ         |
|                  | 111), 1)       |
| दिजावर सियार     | りりり            |
| कथा-कद्दानियाँ   | らり             |
| घरेलू कहानियाँ   | り、ミ            |
|                  |                |

हिंदी की सब तरह की पुस्तकें मिलने का पता— गंगा-ग्रंथागार, ३६, लाटूश रोड, लखनऊ Approved as Supplementary Reader for Class VIII in U.P.



# ग्रद्त आलाप

( घारचर्य-जनक एवं कौतूइल-वर्दक नियंधों का संग्रह )

लेखक

स्वर्गीय महावीरप्रसाद द्विवेदी

मिवने का पता-गंगा-ग्रंथागार ३६, लादूश रोड लखनऊ

पंचमावृत्ति

सनित्द १ ] सं० १६६६ वि०

प्रकाशक श्रीदुवारेलान श्राध्यच् गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय लखनऊ



मुद्रक श्रीदुनारेनाच श्रध्यच् गंगा-फाइनश्राट-प्रेस लखनऊ

#### निकेहन

इस संग्रह में २१ लेख हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ घोड़े ही समय पूर्व के लिखे हुए हैं। जो पुराने हैं, वे पुराने होकर भी पुराने नहीं। एक तो भूली हुई पुरानी वात भी सुनने पर नई मालूम होती है। दूसरे, इस पुस्तक में जिन विपयों या यातों का उल्लेख है, उनमें से घिकांश पुरानी हो ही नहीं सकतीं। जिन विपयों का समावेश इसमें है, वे प्रायः सभी धाश्चर्य-जनक, धतप्व कौत्इल-वर्दक हैं। इस कारण, घौर कामों से छुटो मिलने पर, मनोरंजन की हच्छा रखनेवाले पुस्तक-प्रेमी इसके पाठ से ध्रपने समय का सद्व्यय कर सकते हैं; और संभव है, इससे उन्हें कुछ नई वार्ते भी मालूम हो लायें। इसका लेख नंबर ७ पंडित मधुमंगल मिश्र का लिखा हुशा है।

म प्रॉक्टोबर, १६२४

महाबोरप्रसाद द्विवेदी

### निस्दन

(द्वितीय त्रावृत्ति पर)

सी॰ पी॰ के हाईस्कूलों के कीर्स में प्रथपाद हिनेदीनी की इस सुंदर रचना को रख देने के जिये इम नहाँ की टेनस्ट-चुक-कमेटी को धन्यनाद देते हैं, श्रीर धन्यान्य प्रांतों को टेनस्ट-चुक-कमेटियों श्रीर धन्यान्य शिचा-संस्थाओं से प्रार्थना करते हैं कि ने भी इसे मिडिज या इंट्रेंस के लिये मनोनीत करें।

10 10 121 }

दुवारेवाव

### निबहन

#### ( तृतीय श्रावृत्ति पर )

हर्ष की बात है, हमारे हितीय संस्करण के निवेदन के अनुसार यू० पी० की टेक्स्ट-बुक-कमेटी ने इस पुस्तक को ग्रॅगरेज़ी स्कूलों की खाटवीं कचा के लिये मनोनीत किया है। क्या खन्य प्रांतों की टेक्स्ट-बुक-कमेटियाँ, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, दिच्या भारतीय हिंदी-प्रधार-सभा और भिन्न-भिन्न प्रातों के गुरुकुल आदि भी ऐसा ही कर की कृपा करेंगे ? मनोरंजक होने के श्रतिरिक्त हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गद्य-लेखक, बाधार्य दिवेदीली महाराज की जिलत लेखनी द्वारा खिखी हुई होने के कारण यह पुस्तक बाखकों को हिंदी-भाषा सिख्वाने के जिये ब्रहितीय सिद्ध हुई है।

1 10 138 }

दुखा रेकाव

#### निक्हन

#### ( चतुर्थ आवृत्ति पर )

पूज्यपाद द्विवेदीली की इस भ्रादर्श पुस्तक का यू० पी० के स्कूजों के हेडमास्टरों तथा हिंदी-भ्रध्यापकों ने समुचित भ्रादर करके हमको इसका क्वीम संस्करण एक ही वर्ष में निकालने का भ्रवसर दिया है।

विद्यार्थियों में इसका भौर श्रधिक प्रचार करने के विचार से इसने इसका मूर्य भी 1) से 111) कर दिया है। छाशा है, कोई भी स्कूल इस वर्ष इसकी पहाई से वंचित न रह बायगा।

कवि-इटीर १।६।६४

दुलारेलाक

# सुचा

|                                   |     |     |     | नुष्ठ      |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------|
| 1 - एक योगी की साप्ताहिक सम       | धि  | ••• | ••• | 8          |
| २ प्राकाश में निराधार स्थिति      | ••• | ••• | ••• | 15         |
| ३श्रंतःसाचित्व-विद्या             | ••• | ••• | ••• | ३३         |
| ४—दिन्य दृष्टि                    |     | ••• | ••• | 88         |
| <b>⊀</b> —परिचित्त-विज्ञान-विद्या | ••• | ••• | ••• | 80         |
| ६-परकोक से प्राप्त हुए पन्न       |     |     | ••• | 41         |
| ७ एक ही शारीर में अनेक आत्म       | เฐ้ | ••• | ••• | 90         |
|                                   | •   | ••• |     | =+         |
| रवया जानवर भी सोचते हैं ?         | ••• | ••• | ••• | <b>8</b> 3 |
| ०वया चिद्याँ भी सूँघती हैं ?      |     | ••• |     |            |
| १ — पशुभों में योतने की शक्ति     | ••• |     | ••• | 103        |
| । २ — विद्वान् घोडे़              | ••• | ••• | ••• | 110        |
| १३ — एक हिसाबी कुत्ता             | ••• | ••• |     | 194        |
| १४ — बंदरों की भाषा               | ••• |     | ••• | 120        |
| १४ ग्रहों पर जीवधारियों के होने   |     |     | ••• | 188        |
| १६—मंगल-ग्रह तक सार               |     | ••• | ••• | 280        |
| १७पाताल-प्रविष्ट पांपियाई-नगर     |     | *** | ••• | 930        |
| म <del></del> श्रंघ-लिपि          | ••• | ••• | ••• | 134        |
| १६ — भयंकर भूत-कीला               | ••• | ••• | ••• | 188        |
| २० घद्भुत इंद्रजाब                | ••• |     | ••• | 348        |
| २१—प्राचीन मेनिसको में गरमेध-य    | 51  |     |     | 188        |

# अद्भुत ग्रालाप

#### १-एक योगी की साप्ताहिक समाधि

श्वाश्चर्य की वात है कि इस देश में श्रानेक श्रद्भुत श्रद्भुत घटनाएँ होती हैं; पर यहाँ के पड़े-लिखे श्रादमियों में उत्साह श्रोर प्रवंध-रचना में रुचि न होने के कारण वे यहाँ के किसी पत्र या पुस्तक में नहीं प्रकाशित होतीं। वे हजारों कोस दूर, सात समुद्र पार, योरप श्रोर श्रमेरिका पहुँचती हैं। वहाँ के श्राखवारों द्वारा वे फिर इस देश में श्राती हैं। तब हम लोग इनकी नक़ल करके श्रापने की कृतार्थ मानते हैं।

योग इस देश की विद्या है। यद्यपि उसका प्रायः सर्वथा नाश हो गया है, तथापि श्रव भी ढूँढ़ने से कहीं-कहीं सच्चे योगी देख पड़ते हैं। श्रभी, वहुत समय नहीं हुश्रा, एक योगी हरद्वार में सात दिन की समाधि धारण करके पृथ्वी के पेट में गड़ा रहा था। उस समय हरद्वार में एक श्रमेरिका-निवासी विज्ञान-विशारद भी मौजूद थे। श्रापका नाम है डॉक्टर ब्राउन। प्राञ्च-तिक विज्ञान के श्राप श्राचार्य हैं। कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक सभाओं के मेंचर हैं। श्रापने इस समाधि का हाल ४ मार्च, १६०६ की 'संडे-मैगजीन'-नामक श्रमेरिका की एक सामयिक

पुस्तक में छपाया है। अमृत-वाजार-पत्रिका के पहले संपादक बावू शिशिरकुमार घोप ने इसी वृत्तांत को अपनी अध्यात्म विद्या-संबंधिनी मासिक पुस्तक में नक्तल किया है। ब्राउन साहव ने लिखा है कि यह घटना उन्होंने अपनी आँखों देखी है। आपके लेख का मतलब अब आप ही के मुँह से सुनिए—

"हिंदोस्तान अनेक गूड़, अज्ञात और अद्भुत वातों की जन्मभूमि है। मैं वहाँ तीस वर्ष तक रहा। जितनी अद्भुत- अद्भुत वातों मैंने वहाँ देखीं, उनमें सबसे अधिक विस्मय पैदा करनेवाली बात एक योगी की समाधि थी। यह योगी मृत्यु को प्राप्त हो गया; सात दिन तक जमीन में गड़ा रहा, और आठवें दिन किर खोदकर निकाला गया, तो जी उठा। यह अलौकिक घटना हरद्वार में हुई। हरद्वार हिंदुओं का पवित्र तोर्थ है। वह हिमालय के नीचे गंगा के तट पर है।

"हरद्वार में हर बारहवें वर्ष प्रचंद मेला लगता है। लोग दूर-दूर से वहाँ जाते हैं। श्रसंख्य यात्री वहाँ इकट्ठे होते हें। जैसी घटना का वर्णन में करने जाता हूँ, वैसी घटना कितने योरप-निवासियों ने देखी है, पर मैं नहीं कह सकता। पर इसमें संदेह नहीं कि वहुत कम ने देखी होगी। उसे देखने के लिये मुक्ते रूप बदलना पड़ा। साहबी पोशाक में में वहाँ न जाने पाता। इससे मैंने ब्राह्मण का रूप बनाया, श्रोर एक सभ्य हिंदो-स्तानी बन गया। इस काम में मुक्ते एक हिंदोस्तानी मित्र ने बड़ी मदद दी। वह भी बाह्मण था श्रोर योग-विद्या में प्रवीण भी था। "सुवह होने के चहुत पहले ही से हरद्वार के आस-पास का प्रांत कोसों तक कोलाहल और धूम-धड़ाके से भर गया। हर सड़क से हजारों यात्री शहर में घुसने लगे। जैसे-जैसे मंदिर की तरफ यात्रियों के भुंड-के-भुंड चलने लगे, वैसे-ही-वैसे शंख, भेरी और नगाड़ों के नाद से आसमान फटने लगा। प्रत्येक गली-कृचा आदिमयों से ठसाठस भर गया। नीचे यह हाल, उपर निरभ्र आकाश में लाल-लाल सूर्य अपनी तेज किरणों की वर्षा करने लगा।

"हम लोगों ने शक्कर के साथ थोड़ी-सी गेहूँ की रोटी और फल खाकर मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। इसी मंदिर के हाते में थोगिराज समाधिस्थ होने को थे। हम जरा जल्दी गए, किसमें वैठने को अच्छी जगह मिल जाय। मंदिर के फाटक पर हमें कुछ पुजारी मिले। उन्होंने हमारी अगवानी की। हमारे मित्र के वे मित्र थे। वे लोग हमें मंदिर के हाते में एक बहुत विस्तृत चौकोन जगह में ले गए। वह एक च्ड़ी वेदी-सी थी। वहीं पर योगिराज समाधिस्थ होनेवाले थे। हजारों पंडित, पुजारी और पुरोहित दुम्धफेन-निभ वस्त्र पहने हुए वहाँ पहले ही से देंठे थे। हम वहाँ पहुँचे ही थे कि उपस्थित आदिमयों में उत्तेजना फैल गई। इस आकरिमक गड़वड़ से सृचित हुआ कि कोई विशेष वात होनेवाली है।

"हमारे मित्र ने कहा-परमहंस महात्मा पर्वत के नीचे आ गए। अब वह यहाँ आ रहे हैं। आप शायद जानते होंगे कि योगियों के आठ दर्जे होते हैं। हर योगी को कम-कम से योग के आठ श्रंगों की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। एक की साधना करके दूसरी में प्रवेश करना पड़ता है। इन योगांगों के नाम हैं— यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा श्रोर समाधि। जो महात्मा आ रहे हैं, उन्होंने आठो श्रंग सिद्ध कर लिए हैं। मनुष्यों के सामने यह इनकी श्रंतिम उपस्थित है। अपना शेष जीवन श्रव यह एकति में व्यतीत करेंगे।

"वीस मिनट तक वेहद धूम-धाम श्रीर कोलाहल होता रहा। शंख, नरसिंहे श्रीर भेरी श्रादि के शब्दों ने जमीन श्रासमान एक कर दिया। सहसा सैकड़ों तुरहियों से एक साथ महाकर्ण-भेदी नाद होकर कोलाहल एकाएक बंद हो गया। उस चतुष्को-णाकृति चवूतरे के किनारे आगंतुक साधुओं की भीड़ आने पर सारा गड़वड़ एकद्म वंद हो गया। सर्वेत्र सन्नाटा छ। गया। उस आगत जन-समूह में सब दर्जे के योगी थे। सिर्फ पहले दो दर्जे के न थे। वे सव गुलावी रंग के कापाय वस्त्र धारण किए हुए थे। सबके चेहरों से गंभीरता टपक रही थी। चयूतरे का एक किनारा उनके लिये खाली रख छोड़ा गया था। उसी तरफ वे लोग चुपचाप चले गए, श्रीर श्रपनी-श्रपनी जगह पर जा वैठे। सबसे पीछे तीन योगी एक साथ आए। वे वहुत वृद्ध थे। उनका चेहरा बहुत ही प्रभावोत्पादक था। वे चयूतरे के वीच में आकर उपस्थित हुए।

"सबसे पीछे परमहंस महात्मा दिखलाई दिए । जों नी कर

चवृतरे के नीचे सीढ़ियों के पास पहुँचे, सारे पुजारी स्त्रीर पंडित **उठकर कुछ दूर आगे वद्दे, और दोनो हाथ ऊपर** उठा**कर** उन्होंने श्रमिवादन किया। परमहंसजी चवृतरे पर चढ़ श्राए। चयूतरे पर उनके चढ़ छाने पर उपस्थित पुजारियों छौर पंडितों ने सिर भुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमहंसजी के पास एक इंडा था। उसके उत्पर त्रिशूल बना हुन्ना था। उसी के सहारे वह धीरे-धीरे चयृतरे के मध्य भाग की तरफ चले। उनकी चाल से मालूम होता था कि चलने में उन्हें तकली कही रही है। चवू-तरे के वीच में पहुँचकर परमहंसजी खड़े हो गए, श्रीर श्रपने भुके हुए शरीर को सीधा कर दिया। वह विलक्कल दिगंबर थे। सिक्षं कमर में एक छोटा-सा कापाय वस्त्र था। उनके सिर के वाल और दाढ़ी खूव लंबी थी। बाल वर्फ के सदृश सफ़ेद थे। एक भी वाल काला न थाः। सिर छोटा था। श्राँखें आग की तरह जल रही थीं। वे भीतर घुस-सी गई थीं। जान पहता था, श्राँखों के गढ़ों के भीतर जलते हुए दो कोयले रक्खे हैं। ऐसा कृशांग आद्मी मैंने तव तक न देखा था। योगिराज की देह की एक-एक हड़ी देख पड़ती थी। हाथ, पैर, छाती श्रीर पस-लियों की हड़ियाँ मानो ऊपर ही रक्खी थीं। देखने से यही जान पड़ता था कि हड्डियों के हेर के उत्पर काली त्वच! कसकर लपेट दी गई हैं। परमहंसजी का रूप महाभयानक था, पर चेहरा खूव तेजःपुंज था। हाथ में त्रिशूल था; गले में वड़ी-वड़ी गुरियों की रुट्राच्-माला थी । वचःस्थल पर भस्म की तीन-तीन रेखाएँ थीं।

"कुछ देर तक वह चुपचाप खड़े पुजारियों श्रोर पंडितों कं तरफ़ देखते रहे। फिर त्रिशूल को धीरे-धीरे दो-एक दके अपर नीचे करके मानो उन लोगों को उन्होंने आशोर्वाद दिया। कि उस त्रिश्ल को कुछ देर हाथ से नोचे लटकाकर इस जो। से जमीन के भीतर गाड़ दिया कि देखकर लोगों को आश्वर्य हुआ। किसी को आशा न थी कि परमहंसजी में इतनी शिक्ष े हैं। तब श्रपने दाहने हाथ से उसके सिरे को खूब मजवूती से **धन्हों**ने पकड़ लिया। माल्म होता था कि उन्होंने सहारे के लिये ऐसा किया। कुछ देर तक वह ऐसे ही निश्चल भाव से खड़े रहे। दर्शकों में सन्नाटा छा गया। धीरे-धीरे उनका शरीर कड़ा होते लगा। यह देखकर मुक्ते बढ़ा आश्चर्य हुआ। ऋम-ऋम से उनकी चेतना जाने लगी। परंतु जैसे वह खड़े थे, वैसे ही खड़े रहे। कुछ मिनटों के बाद वह विलक्कत ही निश्चेष्ट हो गए। देखने से यह मालूम होने लगा कि वह मिट्टी की निर्जीव मूर्ति हैं।

"तब श्रोंकार का गान श्रारंम हुआ। वह श्रनेक प्रकार से ऊँचे-नीचे स्वर में गाया गया। योगिराज की मृर्ति वैसी ही श्रचल श्रोर निश्चेष्ट खड़ी रही। इतने में जो योगी परमहंसजी के साथ श्राए थे, वे उठे; उन्होंने वेदी की तीन वार प्रदक्तिणा की। श्रोंकार का गान तब तक बराबर होता रहा। उनमें से तीन युड्ढे योगी परमहंसजी के पास पहुँचे। धीरे-धीरे उनका हाथ

रहे। तीसरे ने जमीन पर एक सफ़ेद चादर विछाई। उस पर वह शरीर वड़ी सावधानी से रख दिया गया। देखने से शरीर निर्जीव जान पड़ता था, पर निर्जीव नहीं था। योगीश्वर समाधि-श्रवस्था को प्राप्त हो गए थे।

"सवसे ऊँचे दर्जे के योगियों की एक टोली तब श्रागे बड़ी। वे मिट्टी की एक बड़ी-सी नाँद को थामें हुए थे। यह नाँद पहले ही से श्राग पर चढ़ा दी गई थी। इसमें गला हुआ मोम भरा था। हरएक योगी के हाथ में एक-एक पैकेट था। उसमें सकेद रंग की कोई चोज थी। उसे उन्होंने उस गले हुए मोम में डाल दिया। तब योग के प्रथम पाँच श्रंगों में पारंगत कुछ योगी योगिराज के शरीर को, जमीन में गाड़ने के लिये, तैयार करने लगे। उन्होंने शरीर को सकेद मलमल से कई दक्ते लपेटा, श्रीर कपड़े के दोनों छोर सकेद डोरी से कसकर वाँध दिए।

परंतु इसके पहले उन्होंने समाधिस्थ योगिराज की नाक, मुँह श्रोर श्राँखों को एक विशेष प्रकार से तैयार किए गए मोम से खूब वंद कर दिया था। उन्होंने डोरियाँ पकड़कर धीरे से शरीर को उठाया, श्रीर मोम से भरी हुई नाँद में डुवो दिया! फिर उसे निकाला, श्रीर कुछ देर श्रधर में वैसे ही टाँग रक्खा। जब ठंडा होने पर मोम सकेंद हो गया, तब फिर शरीर को पहले की तरह उन्होंने नाँद में डुवोया। श्राठ वार इस प्रकार मज्जन श्रीर उन्मज्जन हुश्रा। इधर यह काम हो रहा था, उधर कुछ योगी शरीर को भूमिस्थ करने के लिये एक गर्त खोदने में लगे थे। कोई

वीस श्रादमी कुदारें श्रीर फावड़े लिए हुए यह काम कर रहे थे। कुछ देर में कोई म कीट गहरा गढ़ा खुद गया।

"तव धार्मिक गीत-वाद्य आरंभ हुआ। फिर वेदी की प्रद-चिए हुई। यह हो चुकने पर उन तीन वयो वृद्ध यो गियों ने परम-हंसजी के शरीर को लकड़ी के एक वॉक्स में रखकर गर्त के भीतर उतार दिया। अपर से मिट्टी डाल दी गई, और स्तूप-सा बना दिया गया। स्तूप के अपर समाधिस्थ यो गिराज का त्रिशूल नाड़ दिया गया।

"यहाँ पर समाधि-विधि समाप्त हुई। सब पुजारो श्रीर पंडित अपने-श्राने घर गए। मैं उठकर समाधि-स्तूप के पास गया। उसे मैंने खूब ध्यान से देखा। श्राठ दिन तक मैं रोज वहाँ जाता रहा, श्रीर स्तूप को खूब सावधानी से देखता रहा। मुक्ते विश्वास है कि इन श्राठ दिनों में किसी ने उस पर हाथ तक नहीं लगाया। मेरे पास ऐसे श्रखंडनीय प्रमाण हैं कि वह स्तूप जैसा पहले दिन था, वैसा ही श्रंत तक बना रहा। किसी से छुए जाने के कोई चिह्न उस पर मैंने नहीं पाए।

"श्राठवें दिन योगीश्वर का पुनरूत्थान हुआ—उनकी समाधि कूटी। फिर पूर्ववत् दर्शकों श्रोर पुजारियों की भीड़ हुई। फिर पूर्ववत् प्रद्किणा श्रीर गाना-बजाना हुआ। उन्हीं योगियों ने स्तूप को खोदकर मिट्टी हटाई, श्रोर बॉक्स को बाहर निकाला। वह लकड़ी के एक तख्त पर रक्खा गया। बॉक्स के ऊपर का तख्ता विरंजियों से खूब बंद कर दिया गया था। वह वैसा ही

मिला। कीलें निकालकर वॉक्स खोला गया। शरीर से लिपटी हुई मलमल की चादर धीरे-धीरे खोलकर छलग की गई। छांख, नाक, कान छोर मुँह का नोम निकाला गया। मुँह खूव छन्छी तरह धाया गया। इतना हो चुकन पर वोगिवर्ग वहाँ से हट आया, ऑर वेदी की प्रदक्तिणा करके उसने ओंकार का गान आरंभ किया। वाजे भी वजने लगे। तीसरी प्रदिश्णा के समय समाधि मग्न योगिराज का शरीर छछ हिला, और छछ ही देर में वह उठकर वैठ गए। उन्होंने अपने चारो तरफ इस तरह देखा, जैसे कोई सोते से जगा हो।

"यहाँ तक तो सब लोग पूर्ववत् वेठे रहे। परंतु जहाँ योगिराज चठे, श्रोर जमीन पर चन्होंने श्रपना पैर रक्खा, तहाँ दर्शकों ने कोलाइल श्रारंभ कर दिया। शंख, भेरी, नगाड़ों श्रोर नरिसहों के नाद ने पृथ्वी श्रीर श्राकाश एक कर डाला। सबके मुँह से एक साथ श्राद्राथेक शब्दों के बोप से कानों के परदे फटने लगे। दरावर दस मिनट तक तुमुल-नाद होता रहा। किसी तरह धीरे-धीरे वह शांत हुआ। जिस क्रम से योगिराज ने वेदी पर पदार्पण किया था, उसी क्रम से उन्होंने प्रस्थान भो किया। सबके पीछे श्राप, उनके श्रागे वे तीन जरा-जीर्ण योगी, उनके श्रागे श्रीर सब लोग। इस तरह परमहंसजी पास के एक पर्वत की एक गुफा की तरक गए। सुनते हैं, श्रव वह श्रंत समय तक वहीं, उसी गुफा में, रहेंगे श्रीर किर कभी यस्ती में न श्रावेंगे।"

इसके बाद साहब बहादुर ने अपने हिंदोस्तानी मित्र से इस विषय में बहुत कुछ बातोलाप किया, और इस बात को साक-साफ स्वीकार किया कि आध्यात्मिक बातों में इस देश ने जितनी उन्नति की है, उतनी और किसी देश ने नहीं की।

**ब्यॉक्टोबर, १६०**६

#### २-- आकाश में निराधार स्थिति

योगियों को अनेक प्रकार को अद्मुत-अद्मुत सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। योगशास्त्र में लिखा है कि वे आकाश में यथेच्छ गमन कर सकते हैं; जल में स्थल की तरह दोड़ सकते हैं; पर-काय-प्रवेश कर सकते हैं; अंतर्द्धान हो सकते हैं; और दूर देश या भविष्यत् की वात हस्तामलकवत् देख सकते हैं। पर इस समय, इस देश में, इस तरह के सर्वसिद्ध योगी दुर्लभ हैं। यदि कहीं होंगे, तो शायद हिमालय के निर्जन स्थानों में योग-मग्न रहते होंगे।

श्रमेरिका से निकलनेवाली एक श्रॅगरेजी मासिक पुस्तक को एक दिन हमने खोला, तो उसके भीतर छुपे हुए काग्रजों का एक खासा पुलिंदा मिला। उसमें कई तरह के नियम-पत्र, नमूने श्रोर तसवीरें इत्यादि थीं। उनको श्रमेरिका की एक श्राध्या-रिमक सभा ने छपाया श्रीर प्रकाशित किया था। बहुत करके यह सभा कोई कल्पित सभा है। इन काग्रजों में लिखा था कि

हिंदोस्तान की सारी योग-विद्या श्रमेरिका पहुँच गई है, श्रोर श्रमे-रिका की पूर्वोक्त सभा के चंद् योगी इस विद्या को, बहुत थोड़ी फीस लेकर, सिखलाने की राजी हैं; यहाँ तक कि कितने ही श्रादमियों को उन्होंने पूरा योगी वना भी दिया है। यह योग-शिचा डाक के जारिए वे लोग देते हैं; परंतु कई 'डालर' फीस पहले ही भेजनी पड़ती है। एक डालर कोई तीन रुपए का होता है। इन काराजों में एक साहव श्रोर एक वंगाली वावू का नाम था, श्रीर लिखा था कि ये लोग श्रश्रुत-पूर्व योगी हैं। इनमें इस देश की विद्या की, इस देश के पंडितों की, इस देश के योगियों की, वेहद् व वेहिसाव तारीक्ष थी । उससे जान पड़ता था, जैसे यहाँ गली-गली योगी मारे-मारे फिरते हों। हमने इस सभा को एक पत्र लिखा। हमने कहा कि आपके अद्भुत योगी -वंगली वावू—का यहाँ कोई नाम भी नहीं जानता, श्रीर योगसिद्ध पुरुष यहाँ उतने ही दुर्लभ हैं, जितना कि पारस-पत्थर या संजीवनी वृटी या देवलोक का श्रमृत। श्रतएव श्रापकी सभावालों को यह योगिवद्या कहाँ से श्रीर किस तरह प्राप्त हुई ? खैर, हम भी श्चापसे योग सीखना चाहते हैं, श्रीर फीस भी देना चाहते हैं ; परंतु हालर-दान के पहले हम श्रापसे योग-विषयक एक वात पृद्धना चाहते हैं। यदि ख्राप हमारे प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर भेजकर हमारा समाधान कर देंगे, तो हम श्रापकी सभा से जरूर योग सीखेंगे।

श्रमेरिका दूर है। इससे कोई डेड़ महोने में उत्तर श्राया।

योगी वावू इत्यादि के विषय में हमने जो कुछ लिखा था, उत्तर में उसका विलक्षल ही जिक हमें हुँ है न मिला। हमारे प्रश्न का समाधान भी न मिला। मिला क्या ? उत्तर के साथ कागर्जों का एक श्रीर पैकेट । उनमें कहीं प्रशंसा-पत्र, कहीं योगासन के चित्र, वहीं बुछ, कहीं कुछ । पत्र में सिर्फ यह लिखा था कि 'डालर' भेजिए, तब आपके प्रश्न का उत्तर दिया जायगा, श्रौर तभी योग का सवक भी शुरू किया जायगा ! इस उत्तर को पढ़कर हमें योगियों की इस सभा से अत्यंत घृणा हुई, और हमने उसके काग़ज-पत्र उठाकर रही में फेक दिए। सो अब हिदोस्तान की योग-विद्या यहाँ से भागकर योरप और अमेरिका जा पहुँची है, श्रोर वहाँ उसने पूर्वोक्त प्रकार की सभा-संस्थाश्रों का आश्रय लिया है। तथापि यहाँ, अब भी, कहीं-कहीं, योग के किसी-किसी अंग में सिद्ध पुरुप पाए जाते हैं।

मिजीपुर में एक गृहस्थ हैं। वह गृहस्थाश्रम में रहकर भी बीस मिनट तक प्राणायाम कर सकते हैं। इसी शहर के पास एक जगह विध्याचल है। वहाँ विध्यवासिनीदेवी का मंदिर है। मंदिर से कोई दो भील आगे एक पहाड़ पर एक महात्मा रहते हैं। अगस्त, १६०४ में हम उनके दर्शन करने गए थे। एक निविड़ खोह में एक मरना था। वहीं आप थे। आपके पास एक हाँड़ी के सिवा और छुळ नहीं रहता। इससे लोग उन्हें 'हुँड़िया बाबा' कहते हैं। आप संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं, और प्रायः संस्कृत ही बोलते हैं। हमने खुद तो नहीं देखा, पर सुनते हैं, योग के कई श्रंग इनको सिद्ध हैं। श्रमी, कुछ दिन हुए, कानपुर में एक योगी श्राए थे। वह तीन दिन तक समाधि लगा सकते थे।

पुराने जमाने की वात हम नहीं कहते। रामकृष्ण परमहंस आदि योग-सिद्ध महात्मा इस जमाने में भी यहाँ हुए हैं। सुनते हैं, स्वामी द्यानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद को भी योग में दखन था। कई वर्ष हुए, पंजाब के कियी नवयुवक की अद्भुत सिद्धियों का बृत्तांत भी हमने अखवारों में पढ़ा था। इससे जान पड़ता है कि योग के सब अंगां में सिद्धि प्राप्त करनेवाले पुरुष यद्यपि इस समय दुलभ हैं, तथापि उसके कुछ अंगों में जिन्हें सिद्धि हुई है, ऐने लोग अब भी यहाँ पर, कहीं-कहीं, देखे जाते हैं।

श्राकाश में निराधार स्थिर रहना श्रीर यथेच्छ विहार करना श्रमंभव-सा है। पर यदि योग-शास्त्र में लिखी हुई वार्ते सच हैं—श्रीर उनके सच होने में संदेह भी नहीं है—तो ऐसा होना सर्वथा संभव है। सुनते हैं, शंकराचार्य यथेच्छ व्योम-विहार करते थे। शंकरदिग्वजय नाम का एक यंथ है। उसमें शंकराचार्य का जीवन-चरित है। उसमें एक जगह लिखा हैं—

>

ततः प्रतस्ये भगवान् प्रयागात्तं मण्डनं पण्डितमाश्च जेतुम् ; गच्छन् खस्त्या पुरमालुक्षोके माहिष्मतीं मण्डनमण्डितां सः । ष्र्यात् मंडन पंडित को जीतने के लिये भगवान् शंकराचार्यः ने प्रयागः से प्रस्थान किया, श्रोर श्राकाश-मार्ग से गमन कर के मंडन-मंडित माहिष्मती-नगरी को देखा ।

श्रतएव कोई नहीं कह सकता कि यह वात श्रसंभव, धनएव रालत है। आकाश-विहार करना तो वहुत कठिन है, पर आकाश में निराधार ठहरने का एक-छाध दृष्टांत हमने भी सुना है। हमें स्मरण होता है, हमने कहीं पढ़ा है कि कोई गुजरात-देश के सहात्मा जमीन से कुछ दूर ऊपर उठ जाते थे, श्रीर थोड़ी देर तक निराधार वैसे ही ठहरे रहते थे। पर इस प्रकार की सिद्धियों को दिखलाकर तमाशा करना अनुचित है। योग-साधना तमाशे के तिये नहीं की जाती । इससे हानि होती है, और प्राप्त से अधिक सिद्धि पाने में वाधा आती है। हरिदास इत्यादि योगियों ने अपनी योग-सिद्धि के जो दृष्टांत दिखलाए हैं, वे तमाशे के लिये नहीं, केवलयोग में लोगों काविश्वास जमाने के लिये। तमाशा लौकिक प्रसिद्धि प्राप्त करने या रुपए कमाने के लिये दिखाया जाता है। पर योगियों को इसकी परवा नहीं रहती। वे इन वातों से दूर भागते हैं; उनकी प्राप्ति की चेष्टा नहीं करते। परंतु जिन लोगों ने योग की सिद्धियों की बात नहीं सुनी, वे ऐसे तमाशों को श्रवंभें की वातें सममते हैं। ऐसे ही एक तमाशे का हाल हम यहाँ पर लिखते हैं। यह तमाशा एक सिविलियन ( मुल्की श्रक्तसर ) श्रॅगरेज का देखा हुआ है। उसकी इच्छा है कि इँगलैंड की श्रध्यारम-विद्या-संबंधिनी सभा इसकी जाँच करे। यह वृत्तांत एक श्राँगरेजी मासिक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। तमाशा है इस देश का, पर यहाँ के किसी पत्र या पत्रिका की इसका समा-चार नहीं मिला। समाचार गया विलायत। वहाँ से ग्रॅंगरेज़ी में छपकर यहाँ ध्राया। तब उसे पढ़ने का सौभाग्य हिंदोस्तानियों को शप्त हुआ! ध्रय इस तमासे का हाल पूर्वोक्त सिविलियन साहय ही के मुँह से सुनिए—

''हिट्रोस्तान के उत्तर में, नवंदर के शुरू में, जाड़ा पड़ने लगता है। तव जिले के सिविलियन साहव दौरे पर निकलते हैं। सुमे भी हर साल की तरह दौरे पर जाना पड़ा। एक दिन एक पढ़े-लिखे हिंदोस्तानी जमींदार ने आकर मुक्तसे मुलाकात की। उसने कहा कि मैंने एक वड़ा ही श्रारचर्य-जनक तमाशा देखा है। श्रात्म-विद्या के वल से एक लड़का जमीन से चार कीट ऊपर, ऋधर में, विना किसी श्राधार के ठहरा रहता है। इससे मिलते-जुलते हुए तमाशों का हाल मैंने सुन रक्खा था। मैंने सुना था कि मदारी लोग रस्सी को आकाश में फेककर उस पर चढ़ जाते हैं, श्रौर इसी तरह के श्रजीव-श्रजीव तमारो दिखलाते हैं। पर मैंने यह न सुना था कि कोई छाकाश में भी विना किसी श्राधार के ठहर सकता है। इससे इस तमारो की देखने की मुफे उत्कट श्रभिलापा हुई। मेरे हिंदोस्तानी मित्र ने मुफसे वादा किया कि मैं घ्रापको यह तमाशा दिखलाऊँगा।

"१४ नवंबर, १६०४, को मेरे मित्र ने मुक्त पर किर कृपा की। इस दक्षे वह उस तमारोवाले को भी साथ लेता आया। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तमारोवाले की उम्र चालीस वर्ष से कुछ कम थी। उसने कहा, मैं बाह्मण हूँ। जहाँ पर मेरा खेमा था, वहीं, कुछ दूर पर, उसने कोई १२ वर्गकट जगह साफ करके उसके तीन तरफ क्रनात लगा दी। चौथी तरफ उसने परदा डाल दिया। इच्छानुसार परदा डाल दिया जा सकता था। परदे से १४ फीट की दूरी पर देखनेवाले बैठे। तमाशेवाले के साथ एक लड़का था। उसकी उम्र वारह-तेरह वर्ष की होगी।

"जिस विद्या की श्राँगरेजी में मेरमेरिजम कहते हैं, उसका ठीक-ठीक श्रनुवाद हिंदी में हम नहीं कर सकते। पर इस विद्या के नाम से सरस्वती के प्रायः सभा पाठक परिचित होंगे। इसके श्रनुसार जिस व्यक्ति पर श्रसर डाला जाता है, वह श्रसर डालनेवाले के वश में हो जाता है। इसे श्रात्मविद्या, श्रध्यातम-विद्या, वशीकरण-विद्या श्रादि कह सकते हैं।

"इसी विद्या के नियमों क अनुसार तमारोबाने ने उस लड़के पर असर डालना शुरू किया (तमारोबाने को इसने आगे हम प्रयोक्ता के नाम से उल्लेख करेंगे)। कुछ देर तक प्रयोक्ता ने लड़के पर पाश डाले। इतने में वह निरचेष्ट हो गया। तच प्रयोक्ता ने उसे एक संदूक पर चित लिटा दिया। संदूक को उसने पहले हो से कनात के घेरे के भीतर रख लिया था। फिर उसे उसने एक कपड़े से ढक दिया, और परदे को नीचे गिरा दिया। तमारो का पहला दृश्य यहाँ पर समाप्त हो गया।

''तीन-चार मिनट के वाद परदा किए उठा,श्रीर दूमरा दृश्य दिखाई दिया। हम लोगों ने देखा, वह लड़का मोटे कपड़े की एक गदी पर पद्मासन से बैठा है। यह गही एक तिपाई के ऊपर रक्खी थी। तिपाई वाँस की थी। नीचे तीनों वाँस अलगधलग थे, पर ऊपर वे तीनो एक दूसरे से मिलाकर वाँथ दिए
गए थे। उनके उस भाग पर, जो ऊपर निकला था, गदी रङ्खी
थी। लड़के के हाथ दोनो तरक फैते हुए थे। हाथों के नीचे
एक-एक वाँस और था। उसी की नोक पर हाथों की हथेली
रक्खी थी। ये दोनों वाँस तिपाई के वाँसों से कुछ लंगे थे। वे
नीचे जमीन को सिकी छुए हुए थे, गड़े न थे। लड़के का सिर
स्त्रीर उसके कंथे एक काले कपड़े से ढके थे। इस कपड़े को
प्रयोक्ता कभी-कभी उठा देता था, जिससे लड़के का चेहरा खुल
जाता था, और छाती भी देख पड़ने लगती थी।

"इसके वाद प्रयोक्ता ने तिपाई के तीनो वाँस एक एक करके धीरे-धीरे खींच लिए। लड़का पूर्वोक्त गद्दी के उपर, वैसे ही पालथी मारे हुए, आकाश में वैटा रह गया। उसका आसन जमीन से कोई चार भीट उपर था। उसके हाथ वैसे ही फैले धौर पूर्वोक्त दोनो वाँसों पर रक्ते हुए थे। इन दो वाँसों भी ऊँचाई कोई ६ भीट होगी। हम लोग निर्निमेप हिष्ट से लड़के की तरफ देख रहे थे कि प्रयोक्ता फ़क़ीर' ने उन दो वाँसों में से भी एक को खींच लिया, और लड़के के एक हाथ को समेटकर छाती पर रख दिया। तब लड़के का सिर्फ एक हाथ वाँस पर रह गया। यह देखकर हम लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। क्या वात थी, जिससे वह लड़का, पत्थर की मृति के समान, निश्चल भाव से, आकाश में इस तरह बैठा रह गया? क्यों न वह घड़ाम से नीचे आ गिरा?

''मैंने उस साधु से कहा—क्या में तुम्हारे पास तक आ सकता हूँ ? अव तक मैं परदे से कोई १४ कीट और उस लड़के से कोई २० फ़ोट पर वैठा था। प्रयोक्ता ने कहा-जितना नज-दीक छाप चाहें, चले छावें, पर लड़के के बदन पर हाथ न लगाइएगा। कई श्रीर तमाशवीनों के साथ मैं श्रागे वढ़ा, श्रीर लड़के से छ इंच के फासले तक चला गया । मैं उसके आसन के नीचे गया, पीछे गया, इघर गया, उघर गया—िकसी जगह की जाँच मैंने बाक़ी न रक्खी। यहाँ तक कि मैंने अपनी छड़ी को सब तरफ फेरकर देखा कि कहीं कोई तार या श्रीर कोई श्राधार तो नहीं है, जिसके वल से यह लड़का श्राकाश में ठहरा हुआ है। पर मुभे कोई चीज न मिली। लड़का जहाँ-का-तहाँ मेरे सामने अधर में था। उसका चेहराखुला था। उसकी छाती भी देख पड़ती थी। यहाँ तक कि साँस लेते समय मैं उसकी छाती पर श्वासोच्छवास की चाल भी देखता था।

"दो मिनट तक हम लोग वहाँ खड़े जाँच करते रहे कि कोई चात्तवाजी की वात हमको मिले, पर हमारा प्रयत्न वेकार हुआ। लड़का अपने स्थान पर, आकाश में, अचल रहा। तब हम लोग अपनी जगह पर लौट आए, और बैठ गए। पर उस साधु ने हमें अपनी जगह पर जाने के लिये नहीं कहा, और न उसने यही कहा कि हम लड़के के पास से हट जायं, जिसमें वह तमाशे का अतिम दृश्य भी दिखला सके। जब हम लोग अपनी जगह पर बैठ गए, तब तमाशे का अत्यंत ही अद्भुत और

आश्चरी-जनक दृश्य हमकी दिखलाया गया। प्रयोक्ता ने दूसरे वाँस को भी धीरे से खींच लिया, और उस पर रक्ले हुए हाथ को समेटकर लड़के की छाती पर पहले हाथ के ऊपर रख दिया। लड़का पूर्वोक्त गदी पर पद्मासन में निराधार बैठा हुआ रह गया। उसके दोनों हाथ छाती पर एक दूसरे के ऊपर रक्ले थे। न उसके नीचे छुछ था, न आगे था. न पीछे था, न इधर या, न उधर था। इस दशा में वह अहारा लड़के से कोई चार-पाँच कीट की दूरी पर छुछ देर तक खड़ा रहा। तव उसने परदा गिरा दिया, और वह लड़का हम लोगों की नजर से छिप गया। यहाँ पर इस तमाशे का दूसरा दृश्य समाप्त हुआ।

"जय तीसरी दक्ते परदा चठा, तय हमने उस लड़के को पूर्वोक्त संदृक्त पर लेटा हुआ देखा। कुछ देर में उस ब्राह्मण ने लड़के पर से अपना असर ( उलटे पाश फेरकर ) दूर करना आरंभ किया। कोई दो मिनट में लड़का उठ वैठा, और आँसे मलकर उस ब्राह्मण की तरफ देखने लगा। इस तमाशे में आदि से अंत तक कोई वीस या पश्चीस मिनट लगे होंगे।

"मैंने त्राह्मण से पृछा—नया तुम किसी और आदमी को भी इसी तरह अपने वश में कर सकते हो? उसने कहा—यदि कोई वड़ी उम्र का आदभी इस वात की कोशिश करे कि मैं उसे अपने नश में न कर सकूँ, अर्थात् उस पर अपना असर न डाल सकूँ, तो उस पर मेरा वश न चलेगा। पर वारह वर्ष या उससे कम उम्र के किसी भी लड़के को मैं अपने वश में कर सकता हूँ— श्रथीत् उसे में मेस्मेराइज कर सकता हूँ। मैंने चाहा कि मैं उसकी श्रात्मिवद्या की परीज्ञा लूँ। मैंने दर्शकों की भीड़ में सब लोगों की तरफ देखना शुरू किया। मुक्ते एक लड़का देख पड़ा। वह पास हो के एक गाँव स श्राया था। वह उस फ़कोर को करामात की जाँच श्रपने ऊपर कराने को राजो हुआ। मैंने उससे कहा—वह श्रादमी तुमको सुला देने की कोशिश करेगा। यदि तुम नींद न श्राने दोगे, वरावर जागते रहोगे, तो मैं तुमको एक रूपया दूँगा। बाह्मण ने उस लड़के को श्रपने सामने विठाया, श्रीर उसके चेहरे को तरफ निनिमेप दृष्टि से देखते हुए उसने पाश देना शुरू किया। दो मिनट भी न हुए होंगे कि लड़का गहरी नींद में हो गया।

'में उन आदिभयों में से हूँ, जो भूत-प्रेत, योग, आत्मिवद्या और श्रंतर्ज्ञान आदि में विश्वास नहीं करते। इससे इस बात का पता न लगा सकने के कारण मुक्ते बड़ा अकसोस हुआ—नहीं, क्रोध आया कि किस प्रकार वह लड़का निराधार अधर में बेठा रहा। अतएव मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि क्या आप सदर में आकर अपना करतव दिखा सकते हैं ? इस बात पर वह राजी हो गया। इसके लिये २? नवंबर, १६०४ का दिन नियत हुआ। मैं सदर को वापस आया। यथा समय वह फक़ीर मेरे बँगले पर हाजिर हुआ, और वहाँ असने इस तमाशे को ठीक-ठीक उसी तरह दिखाया, जैसा उसने मुक्ते दौरे पर दिखाया था। मेरे जितने मित्र उस शहर में थे, उन सबको मैंने इस फक़ीर

की करामात देखने के लिये बुला लिया था। मैं सममता था कि मेरे भित्रों में शायद कोई मुमसे अधिक चतुर हो, और वह इस साधु की चालाकी का पता लगा सके। मेरे बुलाने से कोई २४ आदमो आए। सबने इस बात की यथाशिक कोशिश की कि वे इस ब्राह्मण की करामात का कारण हुँ कि निकालें, पर खब हत-मनोरथ हुए। किसी की अक्ल काम में न आई। किसी को चालाकी की कोई बात न देख पड़ी। सब लोगों को मेरी ही तरह हैरत हुई।

''इछ दिनों के वाद वहाँ एक नए साहव आए। उनसे लोगों ने इस तमाशे की वात कही; पर उनको विश्वास न आया। उन्होंने इसकी असंभवनीयता पर एक लंबा-चौड़ा व्याख्यान दिया, और हम सब लोगों की अवलोकन-शक्ति के विषय में बहुत ही बुरी राय कायम की। इससे मैंने उनको भी यह तमाशा दिखाने का निश्चय किया।

"२८ नवंबर को मैंने उस ब्राह्मण को फिर अपने वँगले पर युलाया, और फिर उसने पूर्वोक्त तमाशे को दिखाया। पर इस दफ़े उसने उन दोनो वाँसों में से एक को तो निकाल लिया, परंतु दूसरे को नहीं निकाला। उस पर लड़के का हाथ रक्खा ही रहा। इसका कारण उसने यह वतलाया कि उस दिन उसकी तवीयत अच्छी न थी, और लड़का भी सुस्त था। इस दफ़े मैंने एक फोटोग्राफर को भी चुला लिया था। उसने इस तमाशे के सब हर्यों का फोटो ले लिया। वह साहब, इस दफ़ें, वैसे ही

चिकत हुए, जैसे हम लोग पहले हो हो चुके थे। उनको भी कोई चालाकी हुँ है न मिली।

"यदि कोई मुके इस वात को समका दे कि किस तरकीय से—िकस शिक्त से—यह लड़का आकाश में निराधार रह सकता है, तो मैं उसका बहुत कृतज्ञ हो ऊँ। मैं अरना नाम ओर पता और जिन साहबों और मेमों ने इस तमाशे को देखा है, उनके भी नाम, पते-समेत, देने को तैयार हूँ। जहरत पड़ने पर मैं उस बाह्य का भी पता बतला सकता हूँ।

"मेरे एक लड़का है। वह इँगलैंड में है। उसे मैंने इस तमाशे का हाल लिखा। मुक्त पर उसका बड़ा प्रेम है। मेरो शुभ-कामना की इच्छा से उसने मुक्ते लिखा—यदि मैं होता, तो ऐसे तमाशे देखने न जाता, क्यों कि बहुत संभव है, उस ब्राह्मण ने देखनेवालों पर भी अपना असर डाल दिया हो। श्रोर, इस तरह उसके वंश में श्रा जाना श्रच्छा नहीं। यदि उसने ऐसा न किया हो, तो सचमुच श्राश्चर्य की बात है। परंतु को शेशाफ लेने के निर्जीव केमरे पर आत्मविद्या का असर नहीं पड़ सकता। श्रवण्य मेरे लड़के की यह कल्पना ठीक नहीं। इस तमाशे के जो चित्र लिए गए हैं, वे ठीक वैसे ही हैं, जैसा कि हम लोगों ने उसे श्रापनी श्राँखों देखा है।

"उस त्राह्मण का कथन है कि मैंने यह विद्या थियाँसिकिकल सोसाइटी के स्थापक कर्नल त्र्यालकाट से सीखी है। इसके चार-पाँच वर्ष पहले तक वह त्राकाश में उड़ती हुई चिड़ियों की तरफ़ देखकर इच्छा-शिक्त से ही उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। परंतु बीच में वह बहुत बीमार हो गया । तब से उसकी यह शिक्त जाती रही।''

यहाँ सिवितियन साहत्र का कथन समाप्त होता है। त्राकाश में लड़के को निराधार ठहरा देख उन्हें जो आश्चर्य हुआ, वह युक्त है। परंतु योग और अध्यात्म-विद्या की महिमा को जो जानते हैं, उनको ऐसी वातें सुनकर कम आश्चर्य होता है। जो लोग पूरे योगी हें, वे आकाश में स्वच्छंद विहार कर सकते हैं। जिनको योग के कुछ ही अंग सिद्ध हो जाते हैं, उनमें भी अनेक अलोकिक शक्तियाँ आ जाती हैं। परंतु ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग करना अनुचित और हानिकारक होता है। उनके प्रयोग को दिखाकर खेल-तमाश न करना चाहिए।

कुछ दिन हुए, कानपुर में एक योगी आए थे। आपका नाम है आत्मानंद स्वयंप्रकाश सरस्वती। कोई दो महीने तक वह गंगा-किनारे रहे थे। वह तेलंग-देश के निवासी हैं। उनके साथ उनका एक चेला भी था। वह सिर्फ अपनी देश-भापा या संस्कृत वोल सकते हैं। संस्कृत में योग-विषय पर उन्होंने दो-एक पुस्तकें भी लिखी है। उनमें से एक पुस्तक कानपुर में छापी भी गई है। उनके आडंवर विष्कुल प्रिय न था। हिंदी न वोल सकने के कारण उनके यहाँ भीड़ कम रहती थी। तिस पर भी शाम-सुवह वहुत- से पढ़े-लिखे आदमी उनके दर्शनों को जाया करते थे। कानपुर के प्रसिद्ध वकील पंडित पृथ्वीनाथ तक उनके दर्शनों को जाते

थे । उनको समाधि तक की सिद्धि है । तीन दिन तक वह समाधिस्थ रह सकते हैं। पर कानपुर में वह जब तक रहे. तब तक कोई तीन ही घंटे अपने क्टीर के भावर रहते रहे। अर्थात् तीन घटे से अधिक लंबी समाधि उन्होंन नहीं लगई । योग और वेदांत-विषय पर बह खब व र्तालाय करते थे। पर संस्कृत ही में । जो लाग इन जिएयों का ऋछ ानते थे, उन्हों की तरक वह मुखातिव होते थे. औरों से वह विशेष वातचीत न करते थे। उनसे यह प्राथना की गई कि वह सबक नामने समाधिस्थ हैं।, जिसमें जिन लागों का यांग विद्या पर विश्वास नहीं है, उनका भी विश्वास हो जाय । पर ऐसा करने से उन्होंने इनकार किया । उन्होंने कहा कि स्वामी हसस्वरूप से कृतिएगा, वह शायद अ।पकी इच्छा पूर्ण कर दें। मैं तमाशा नहीं करता, चाहे किसी को विश्वास हो। चाह न हो । बहुन कहने पर श्रापने दो-तीन दफ़े श्वास चढ़ाया, श्रीर श्रपने दाहने हाथ की कलाई सामने कर दो । देखा गया, तो नाड़ी को चाल गायब ; प्राण वहाँ से खिच गए। उनके इस दृष्टांत सं, उनके प्रंथों से, उनकी बातचीत से यह सिद्ध हो गया कि वह सचमुच सिद्ध योगो हैं। उनके इनकार ते इस वात को भी पुष्ट कर दिया कि लोगों को दिखाने के लिये योग की कोई किया करना मना है।

द्यॉक्टोवर, १६०४



पर योगशास्त्रीजी हमकी मकान के भीतर, श्रपने श्रासन के पास, ते गए। परंतु हमारे साथ वासुदेव शास्त्री श्रीर उनके विरजीव नारायण को ले जाने से श्रापने इनकार किया। हमने वासुदेव शास्त्री से कहा कि यह शर्त हम मंजूर किए लेते हैं। श्रार हमकी इनके श्रंतःसाचित्व से संतोप हुआ, तो श्राप हमारे वाद इनसे जो कुछ पूछना हो, पूछ श्राइएगा। उन्होंने कहा—हमें कुछ नहीं पूछना; हम इनसे पहले ही से परिचित हो चुके हैं। श्रस्तु।

हम योगशास्त्रीजी के श्रासन के पास वैठे। वह कुछ ध्यानस्थन से हुए, श्रीर हमारे अविष्य से संबंध गखनेवाजी वार्ते कहने लगे। हमने सुनकर कहा कि श्राप हमारे प्रत्नों का उत्तर देकर श्रपनी विद्या में हमारी श्रद्धा उत्पन्न करें, तब श्राप श्रागे होनेवाली वार्ते कहें। ऐसा करने से श्रापकी उक्तियों में हमें श्रिधक विश्वास होगा। इस पर वह किसी तरह राजी हुए। तब हमने फारसी, के—

> चु शज़ झोमे बड़े वेदानिसी कर्द न क्रेहरा मंज़िलत मानदन मेहरा

इस मिसरे को याद किया, श्रीर कहा कि वतलाइए, हमारे मन में किस भाषा का कौन-सा पद्य है। यह एक ऐसा पद्य था, जो उन योगिराजजी पर भी विलक्षण तरह से घटित होता था। इसका हमने कई मिनट तक मनन किया, पर वह महात्मा इसे न वता सके। इस प्रश्न के उत्तर में वह वेतरह फेल हुए। तब हमने उनसे ये प्रश्न किए—

- (१) हमारे कितने विवाह हुए हैं ?
- (२) हमारी कितनी स्त्रियाँ इस समय जीवित हैं ?
- (३) हमारे संतित कितनी हुई—िकतने लड़के, कितनी लड़कियाँ ?
  - (४) उसमें से कितनी इस समय विद्यमान हैं ?

हजार प्रयत्न करने पर भी योगशास्त्रीजी इन प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर न दे सके। जब उनके उत्तर बहुत ही श्रंड-वंड होने त्तरी, तव हमने उनसे कहा कि आपके इतने ही उत्तर काक़ी हैं। श्रीर भी हमने कई प्रश्न किए। पर वह वराबर केल ही होते गए। उस समय उनके मन की क्या हालत हुई होगी, यह तो वही जानते होंगे, पर अपनी असामर्थ्य के प्रमाण में उन्होंने हमारा रुपया वापस कर दिया। हमारे बहुत कहने पर भी उन्होंने उसे न लिया। इस श्रसामर्थ्य का कारण उन्होंने यह वतलाया कि श्राज हमने सुवह से कई आदिमयों के प्रश्नों का उत्तर दिया है। इससे हमारी श्रंतज्ञीन शिक्त चीए हो गई है। उन्होंने हमसे वादा किया कि उसी दिन रात को आठ वजे वह हमारे मकान पर पधारेंगे, श्रौर हमारे जन्म-पत्र को देखकर हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे । रात को ११ वजे तक हमने उनका रास्ता देखा,पर श्राप नहीं पधारे। दूसरे दिन सुवह हमको खबर मिली कि योगशास्त्रीजी महा-राज रात को १२ बजे की रेल से भूपाल के लिये रवाना हो गए!

परंतु सवकी हालत ऐसी नहीं होती, सबकी विद्या उत्तर देते-देते चीए नहीं हो जाती। जो लोग थियाँसकी-समाज की 'थियाँसिकस्ट'-नामक सामियक पुस्तक के नियमित पढ़नेवाले हैं, जिन्होंने कंदरलैंड साहब के दिखजाए हुए श्रंतःसाज्ञित्व-विद्या-संबंधी चमत्कारों का वर्णन पढ़ा है, जिन्होंने श्रमेरिका के डाक्टर डाइस के श्रलोकिक कृत्यों का समाचार सुना है, वे जान सकते हैं, वे कह सकते हैं, वे विश्वास कर सकते हैं कि इस भूमंडल से श्रंतर्ज्ञान-विद्या का विलकुल ही लोप नहीं हो गया, श्रव भो उसके विद्यमान होने के प्रमाण कहीं-कहीं मिलते हैं। परंतु हाँ, वहुत विरल मिलते हैं।

इस समय हिंदोस्तान में भी इल्म-ग़ैन का जाननेवाता एक प्रसिद्ध पुरुष है। उसकी अंतर्ज्ञान-विद्या बहुत बढ़ी-चढ़ी है। १८२ ई० में यह पुरुष जीवित था। मालूम नहीं, अन वह है या नहीं। उस समय उसकी उम्र सिर्फ ३४ वर्ष की थी। इससे कह सकते हैं कि वह बहुत करके अन तक जिंदा होगा। अस्तु। हम उसे जिंदा ही सममका उसके निषय में दो-चार वातें लिखते हैं।

इस पुरुष का नाम गोविंद चेट्टी है। वह मदरास-हाते के कुंभकोण-नगर से ६ मील पर विलंगमत-नामक गाँव में रहता है। कुंभकोण साउथ इंडियन रेलवे का एक स्टेशन है। गोविंद चेट्टी की मातृ-भाषा तामील है। वह संस्कृत भी थोड़ी जानता है। उस प्रांत में उसका चड़ा नाम है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान को सामने रक्खा हुआ। देखता है। अर्थात् वह त्रिकालज्ञ है। एक वार उसके विषय में 'थियाँसिकिस्ट' में एक लेख छपा था।

दिया, इसे इसने अपने कमरे से निकल जाने को कहा, और इसके प्रश्नों का इसने इत्तर नहीं दिया।

जब इस महाराष्ट्र पढित की वारी आई, तब इससे गोविंद चेट्टी ने पूछा कि तुम कहाँ से छाए छौर क्या चाहते हो। इसका उत्तर मिलने पर उसने कहा कि यदि मैं तुम्हारी सघ वातों का ठीक ठीक कवाव दूँ, तो तुम मुक्ते क्या दोगे ? महाराष्ट्र गृहस्थ ने कहा कि यदि छाप ऐसा करेंगे, तो मैं छापकी कीर्ति को महाराष्ट्र-देश-भर में फैलाऊँगा, श्रौर यथाशक्ति श्रापको इछ टूँगा भी। इ.छ देर तक विचार करके चेट्टी ने आगंतुक पंडित के स्वभाव, श्राचरण श्रीर विद्वता श्रादि की तारीक की। फिर उन्हें वह अपने खास कमरे में ले गया। वहाँ उसने पूछा कि तुम्हारे प्रश्न कहाँ हैं। पंडित ने कहा कि वे हमारी डायरी में लिखे हुए हैं, श्रीर वह डायरी हमारे इस वैग के भीतर हैं। यह युनकर गोविंद ने चीथाई तख्ते काग़ज पर पेंसिल से उन प्रश्नों का जवाव लिखना शुरू किया, श्रीर विना रके या विना किसी सोच-विचार के वह श्रंधाधुंध लिखता ही गया। इस वीच में वह प्रष्टा से कभी सामने पड़ी हुई कौड़ियाँ को कहता था छुत्रो; कभी किसी पुस्तक के किसी श्रचर पर क्हता था हाथ रक्को; कभी कुछ करता था, कभी कुछ । श्रीर, यह सव करके वह तरह-तरह के चमत्कार दिखलाता जाता था। श्रंकों का जोड़ लगवाकर वह वतला देता था कि वह इतना हुन्ना; या वह त्र्यमुक संख्या से कट जाता है ; या उसमें श्रमुक श्रंक इतनी दक्ते श्राया है। पर इतना करके भी वह श्रपने हाथ के काग़ज को बरावर रँगता ही जाता था। दोनो काम उसके साथ हो होते थे। जब वह उस काग़ज के दोनो तरफ लिख चुका, तब उस पर उसने उस पंडित के दस्तखत कराए, श्रोर उसे उसने उस दुभापिए के हवाले किया। तब उसने वे लिखे हुए प्रश्न माँगे। पंडित महाशय ने श्रपना हैंड-वैग खोला, श्रोर श्रपने प्रश्न गोविंद चेट्टी को उन्होंने सुनाए। उनका श्रमुवाद दुभाषिए ने तामील में किया। उनमें से कुझ प्रश्न ये थे—

- १. मेरी स्त्री का नाम क्या है ?
- २. मेरा पेशा क्या है ?
- ३. मेरी कविता कौन है ?
- ४. मेरे मन में फल कौन है ?
- ४. मेरे मन में पत्ती कौन है ?
- ६. मेरी और मेरी स्त्री की उम्र कितनी है ?
- ७. जिस्टस महादेव गोविंद रानाडे इस समय क्या कर रहे हैं ? सब प्रश्न सुनकर गोविंद चेट्टी ने कहा कि मैंने तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तुम उस काग़ज को पढ़ो, जिसे मैंने तुम्हारे दुभाषिए के सिपुर्द किया है। याद रखिए, प्रश्न बतलाए तक नहीं गए। पर उनका उत्तर पूछनेवाले के दस्तखत के रूप में सील-मोहर होकर पहले ही से तैयार हो गया! दुभाषिए ने उत्तरों को एक-एक करके पढ़ना और उनका धाँगरेजी में

श्रमुवाद करना शुरू किया। फिर क्या था, पूछनेवाले पंडित महाराज श्राश्चर्य, श्रातंक, भिक्त श्रीर श्रद्धा के समुद्र में लगे ह्यने-उतराने। उनके जितने सवाल थे, उन सवका सही जवाव उनको मिल गया! गोविंद चेट्टी की इस श्रद्भुत श्रंतः-साचित्व-विद्या को देखकर वह चिकत हो गए, श्रीर पत्र-पुष्प तुल्य पाँच रुपए उसके सामने रखकर वह उस श्रलौकिक ज्योतिषी से विदा हुए। उनकी इस भेंट को गोविंद चेट्टी ने प्रेम-पूर्वक स्वीकार कर लिया।

परोत्तदर्शिता का यह उदाहरण इस देश का है। योरप में भी ऐसे-ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं। इस समय योरप में कंवरलैंड साहब का बड़ा नाम है। वह कहते हैं—

'मुममें कोई ऐसी श्रद्मुत शिक नहीं, जो श्रीरों में न हो। किसी सिद्धि, किसी श्रलौकिक विद्या, के वल से हम दूसरे के दिल का हाल नहीं माल्म करते। जो शिक्त हममें हैं, वह श्रीर भी वहुत श्रादमियों में होती हैं, श्रीर यदि वे कोशिश करें, तो वे भी दूसरों के मन की वातें जान सकें। दूसरों के खयालात जान लेना एक प्रकार को वहुत सूदम-स्पर्शन-शांक पर श्रवलंवित है। जब कोई श्रादमी कुछ खयाल करता है, किसी चीज की भावना करता है, तब उस पर कुछ ऐसे चिह्न उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे उस खयाल का पता लग जाता है—भावना की गई उस चीज का ज्ञान हो जाता है। कोई श्रादमी, विना इस तरह के चिह्नों को प्रकट किए, किसी वस्तु पर श्रपना चित्त स्थिर

वादशाहों छोर रानियों छादि के सामने जो परीक्षाएँ दी हैं, जो कौतुक दिखाए हैं, उनका संचिप्त वर्णन छाजकल 'पियसेस मैरोजीन' में छप रहा है।

एक दिन कंवरलैंड साहव 'पियर्सस मैगेजीन' के दक्तर में पधारे। वहाँ आपकी परीचा हुई। एक आदमी से कहा गया कि वह कल्पना करे कि उसके किसी खंग में दर्द हो रहा है। उसने वैसा ही किया। साहव की आँखें रूमाल से वाँघ दी गईं। उन्होंने उस घारमी का हाथ पकड़ा। पकड़ते ही उसके शरीर तें वेंच्तिक धारा-सी वही । उनका हाथ पहले कुछ इधर-उधर घूमा । फिर उन्होंने कौरन् ही उस आदमी के वाएँ कान का निचला हिस्सा पकड़ लिया। वस, वहीं उस आदमी ने दर्द होने की मन में भावना की थी। इस बात को देखकर देखनेवाले श्रवरल में श्रा गए। वे चिकत हो उठे। वहाँ पर, उस समय, एक और घादगी बैठा था। उससे कहा गया कि तुम भी किसी चीज की भावना करो। उसने एक चीज की तसवीर की भावना करनी चाही। सफ़ेट काराज का एक मोटा तखता दीवार पर लगा दिया गया। कंवरलेंड साहव ने उस श्रादमी का हाथ श्रपनी क़लाई पर रक्खा, श्रीर इससे कहा कि तुम काग़ज की तरफ देखो, और भावना करो कि तुम उस पर अपनी भावित वस्तु की तसवीर खींच रहे हो। उसने वैसा ही किया। वह डधर डसकी भावना करने लगा, यह इधर हाथ में पेंसिल लेकर उस भावना का चित्र उतारने लगे। एक मिनट में यह परीचा

पूरी हो गई। देखा गया, तो मालूम हुआ कि वह चित्र सड़कों पर गड़े हुए एक लालटेन का था। उसी की भावना उस मनुष्य ने की थी; परंतु उसे सोचते समय उसके त्रैकेट का खयाल उसे नहीं रहाथा। इससे साह्य ने जो तसवीर बनाई, उसमें भी त्रैकेट न था। उनकी इस अद्भुत शिक्त को देखकर सब लोग हैरत में आ गए। इनके सिवा और भी कई प्रमाण उन्होंने अपने अंतज्ञीन के दिए।

योरप के धन-कुवेर राथ्स् चाइल्ड के यहाँ एक दिन जलसा था। हमारे स्वर्गीय राजेश्वर एडवर्ड सप्तम भी उसमें शरीक थे। कंवरलैंड साहय भी वहाँ उस समय हाजिर थे। राजेश्वर ने उनके अंतर्ज्ञान की परीक्षा करनी चाही! उन्होंने लंका में मारे गए एक वेपूँछ के हाथी की भावना की। कंवरलैंड ने तत्काल ही उसका चित्र खींच दिया, पर पूँछ उन्होंने नहीं बनाई। पूछने पर मालूम हुआ कि राजेश्वर ने पूछ की भावना ही नहीं की थी, क्योंकि वह उस हाथी के थी ही नहीं।

हमारे राजेश्वर की महारानी अलेगजंडरा एक दक्ते डेनमार्क में अपने पिता के यहाँ थीं। वहाँ भो किसी मौके पर कंबरलैंड साहब पहुँचे। महारानी ने महल के किसी दूमरे हिस्से में रक्खे हुए एक कोटो की भावना की, और यह चाहा कि कंबरलैंड साहब उसे वहाँ से उठा लाएँ। साहब ने कहा बहुत अच्छा। वह श्रीस के शाहजादे जार्ज के साथ कौरन् वहाँ गए, और उस कोटो को लाकर उन्होंने उसे महारानी के हाथ में दे दिया। इस अलोकिक शिक्त को देखकर सब लोग स्तंभित-से हो गए। एक दफ़े रूस के जार ने एक रूसी शब्द की भावना की। कंवरलैंड साहव रूसी भाषा विलकुल ही नहीं जानते, परंतु उस शब्द को उन्होंने तद्वत् लिख दिया।

कंयरलैंड साहव ने ऐसे ही अनेक राजा-महाराजा और धनी-मानी आद्मियों के मन की वातें वतलाकर, लिखकर, चित्र द्वारा खींचकर अपनी अद्भुत अंतर्ज्ञान-विद्या की सत्यता को सिद्ध कर दिखाया है।

मूक प्रश्नों का उत्तर देने स्त्रोर मन की वात वतलाने में केरल-प्रांत के व्योतिपियों का इस देश में वड़ा नाम रहा है। सुनते हैं, स्त्रव भी वहाँ इस विद्या के अच्छे-अच्छे पंडित पाए जाते हैं। स्त्रोर भी कहीं-कहीं ऐसे-ऐसे खंतक्ञीनियों का नाम सुन पड़ता है। शाही जमाने में लखनऊ में भी इस तरह के आदमी थे, जो दूसरे के मन का हाल वतला देते थे। कोई २० वर्ष हुए, हमारे मित्र बाबू सीताराम को लखनऊ में ऐसा ही एक बृद्ध मनुष्य मिला था। वह इनसे विलकुल अपरिचित था। परंतु वह इनका पुराना इतिहास सब बतला गया, और इनके मन की वातों को उसने इस तरह सही सही कहा, मानो वह इनके हृद्य के भीतर घुसकर उनको मालूम कर आया हो। लोगों का विश्वास स्त्रव इस विद्या से उठता जाता है, क्योंकि इसके संदर धूर्तता स्त्रक्सर हिपी हुई मिलतो है।

### ४—दिव्य दृष्टि

लदन से एक मासिक पुस्तक अँगरेजी में निकलती है। उसमें अनेक अद्भुत-अद्भुत वातें रहती हैं। विशेष करके अध्यात्म-विद्या स संबंध रखनेवाली वातों की चर्चा उसमें रहती हैं। उसके एक अंक में दिव्य दृष्टि का एक विचित्र उदाहरण हमने पढ़ा है। उसे थोड़े में हम लिखते हैं—

दिव्य दृष्टि से हमारा मतलव उस दृष्टि से है, जिसमें किसी चीज के श्रवरोध से बाधा न पहुँचे। पदार्थों का सन्निकर्प चलुरिद्रिय से होने ही से उनका चालुप ज्ञान होता है। यह सर्वसम्मत भत है। पर इसमें श्रव परिवर्तन की जरूरत जोन पड़ती है, क्योंकि किसो-किसी विरोप अवस्था में सन्निकर्प, संघर्ष या योग न होने से भी पदार्थी का ज्ञान हो सकता है। एलिस नाम के एक आदमी के घर पर एक बार तीन आदमी वैठे थे। उनके नाम हैं—फ़ेल्टन, मोरले छोर गेट्स। इन लोगों को मेस्मेरिकम अर्थात् अध्यात्म-विद्या से वहुत प्रेम है। इन्होंने दृष्टि-विषयक एक विचित्र तजुर्वा करने की मन में ठानी। मोरले को एक आराम-कुर्सी पर बिठलाकर कोल्टन ने उस पर पाश देना शुरू किया। थोड़ी देर में मोरले सी गया, श्रर्थात् उते श्राध्यात्मिक निद्रा श्रा गई। इसके बाद वह सचेत किया गया, और उसके सिर के पीछे एक कितान खोली गई । किताय में फ्रेडिरिक दि घेट-नामक चादशाह की जिंदगी का हाल था। जो पृष्ठ खोला गया, उसमें एक लड़ाई का चित्र था। कितने

ही मरे और घायल लिपाही पड़े हुए दिखलाए गए थे। मोरले से पूछा गया, तुम क्या देखत हो ? उसने कहा, मैं एक तस-वीर देख रहा हूँ, जिसमें वहुत-से सिपाही इधर-डधर पड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर कमरे में जितने ऋादमो थे, सबको श्राश्चर्य हुआ। इसी तरह को एक और तसवीर के विषय में भो उससे प्रश्न किया गया । इस तसवीर को भी उसने पहचान लिया । याद् रहे, यह तस्त्रीर उसकी चाँखां के सामने न थी, विलक उसके रीछे, सिर की तरक, थी। मानो मोरले की आँखें उसके सिर के पीछे थां, चेहरे पर नहीं । इसी तरह चौर भी **ख्सकी कई परीचाएँ हुई**, श्रौर प्रायः सवमें वह पास हो गया । जो तसवीर उसको दिखलाई जाती थी, वह उसकी पीठ की तरफ, सिर से कोई गज-भर के फ़ासले पर, रक्खी जाती थी, वहुत पास भी नहीं। तिस पर भी वह उसे पहचान लेता था।

इसके वाद खीर तरह से भी उसकी परीक्षा लेता निश्चय हुआ। मोरते से कहा गया कि गेट्स कमरे के वाहर चला गया है। यह कथन भूठ था। गेट्स कमरे के भीतर ही था, पर मोरले ने इस बात पर विश्वास कर लिया। उस कमरे में एक पड़ी लगो थी। गेट्स उसके सामने इस तरह खड़ा हो गया कि पड़ी उससे उक गई। अर्थान् घड़ी का डायल उसको पीठ के पीछे हो गया, छौर उसके काँटे लोगों की नजर से छिप गए। तव मोरले से पृद्धा गया, वतलाइए, क्या वक्त, हैं ? मोरले ने दीबार पर लगी हुई घड़ो का वहत ठीक-ठीक वतला दिया। गेट्स इस घड़ी के सामने खड़ा था । पर मोरते की दृष्टि से यह लोप था; अथवा वह पारदर्शक हो गया था!

इसके वाद मोरले से एलिस वातें करने लगा, श्रीर गेट्स तथा फ़ेल्टन जरा देर के लिये कमरे के बाहर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने अपने कोट परस्पर बदल डाले । फेल्टन ने गेटस का कीट पहना श्रौर गैट्स ने फ़ेल्टन का । यह करके वे फिर कमरे के भोतर श्राए । गेट्स ने क्या किया कि फ़ेल्टन का कोट पहने हुए वह कमरे में इधर-उधर घूमने लगा । यह उसने इसलिये किया, जिसमें मोरले की नजर उस पर पड़े । मोरले इस समय एलिस से बातें कर रहा था। पर गेट्स को देखते ही वह कह-क़हा मारकर हँस पड़ा । उसने गेट्स को तो न देखा, पर फ़ेल्टन के कोटको, जो गेट्स के वदन पर था, देख लिया। जब मोरले की हँसी रुकी, तब एतिस ने पूछा, मामला क्या है ? क्यों इतने जोर से हॅंसे ? उसने कहा, अजी, वह कोट निराधार आकाश में उड़ रहा है ! क्या तुम्हें वह नहीं देख पड़ता ? तुम अजब आदमी हो। क्या तुम अंघे हो ? मतलव यह कि मोरले ने गेट्स को तो नहीं देखा, क्योंकि पूर्व वासना के अनुसार वह उसकी दृष्टि से अदृश्य हो चुका था, उसे उसने देख लिया। इसी से उसको कोट निराधार मालूम हुआ। तव उसका ध्यान फ़ेल्टन की तरफ आकृष्ट किया गया । उसने गेट्स का कोट पहन रक्ला था। वह कोट मोरले को नहीं देख पड़ा। मोरले ने फ़ेल्टन को सिर्फ़ कमीज पहने देखा।

इसी तरह छोर भी कितनी ही परीन्नाएँ हुई। मोरले की नजर से चिट्टियाँ, मोमवित्तयाँ, तंवाकू, विल्ली छौर एक छी, सब चीजों, सिर्फ भूठ विश्वास दिलाने ही से छहश्य हो गई। एक छी कमरे में छा गई थी। उसके बारे में मोरले से कहा गया कि वह चली गई। इस पर उसने विश्वास कर लिया, छौर वह छी सचमुच ही उसकी नजर से गायब हो गई। यहाँ तक कि मोरले जब छाराम-कुर्सी से उठकर दूसरी जगह जाने लगा, तब रास्ते में उस छी के पैर से ठोकर खाकर गिरने से बचा!

श्राध्यात्मिक निद्रा से जगने पर मोरले की यह विलक्त्रण शिक्त जाती रही।

इन परी चार्यों से सिद्ध होता है कि जगत् के मिण्या होने का उपदेश जो वेदांत देता है, वह वहुत दुरुस्त है। इस संसार के सारे पदार्थ मायामय हैं; केवल कल्पना-प्रसृत हैं; उनमें कुछ भी सार नहीं। सब चीजों का श्रास्तत्व केवल खयाली है। उस खयाल को किसी तरह दूर कर देने से वे चीजों भी श्रादमी की दृष्टि में श्रभाव को प्राप्त हो जाती हैं। जिसका यह खयाल दृढ़ हो जाता है कि जगत् सचमुच ही मिण्या है, श्रोर उसमें जितने पदार्थ हैं, सचमुच ही काल्पनिक हैं, वह दिन्य दृष्टि को बाधा नहीं पहुँचा सकता।

**}** मार्च, १६०६

### ५--परिचित्त-विज्ञान-विद्या

वेतार की तारवर्क़ी का प्रचार हुए श्रभी थोड़ा ही समय हुआ। इसमें तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ दो यंत्रों से ही काम निकल जाता है। इस तार्वकी के सिद्धांतों को ढूँढ़ निकालने का दावा तो कई आदमी करते हैं, पर सबमें इटली के मारकोनी साहव हो प्रधान हैं। क्योंकि उन्हीं के सिद्धांतों के श्रनुसार इस तारवर्क़ी का श्रधिक प्रचार है। जान पड़ता है, किसो दिन मारकोनो की मिहनत खाक में मिल जायगी। इस तारवर्क़ी की जरूरत ही न रह जायगी। लोग एक दूसरे के मन को बात घर बैठे आप-ही-आप जान लेंगे! जो खबर जिसके पास चाहेंगे, इच्छा करते ही भेज सकेंगे ! जो बात पूछनी होगो, मन-ही-मन पूछ लंगे। जिस विद्या से ये वातें संभव समभी गई हैं, उसका नाम है 'परिचित्त-विज्ञान-विद्या' इसका जिक 'श्रंतःसान्नित्व-विद्या' पर लिखे गए लेख में आ चुका है।

श्रांश में एक मासिक पुस्तक है। उसका नाम है—'रिन्यू श्रांक रिन्यूज'। यह पुस्तक बहुत प्रतिष्ठित है। इसके संपादक हैं उन्तू॰ टी॰ स्टीड साहब। संसार में श्रापका वड़ा नाम है। भारत के श्राप वड़े ही हितैपी हैं। श्रापने परिचत्त-विज्ञान का, प्रत्यच्च देखा हुश्रा, एक वृत्तांत श्रपने मासिक पत्र में प्रकाशित किया है। उसका सारांश हम यहाँ पर थोड़े में देते हैं। श्रापकी कथा श्राप ही के मुँह से सुनिए— मुक्ते इस वात का पूरा विश्वास था कि यदि दो आदिमियों के चित्त एक हों, तो वे परस्पर एक दूसरे के मन की वात, हजारों कोस दूर रहने पर मों, जान सकते हैं। पर मैं अब तक यही समकता था कि मन की अर्द्ध-सज्ञान दशा में ही यह वात हो सकती है, अन्यथा नहीं। मैं अब तक न जानता था कि साधारण तौर पर, चित्त की संपूर्ण सज्ञान अवस्था में भी, यह वात संभव है। पर डेनमार्क के रहनेवाले जानिसग साहव और उनकी श्री ने मेरा यह संदेह दूर कर दिया। मुक्ते अब विश्वास हो गया है कि दा चित्तों का ऐक्य होने से कोई भी आदमी, सज्ञान अवस्था में भी, परस्पर एक दूसरे के अंत:- करण की बात जान सकता है।

जानसिंग श्रोर उनकी स्त्री की उम्र ४० वर्ष की होगी। वे श्रच्छी तरह श्रॅंगरेजी वोल सकते हैं। वे एक ही गाँव के रहने-वाले हैं। लड़कपन में एक ही साथ उन्होंने खेला-कृदा श्रोर पढ़ा-लिखा है। नौकरी भी दोनो ने, कुछ समय तक, श्रमेरिका में, एक हो श्रादमी के यहाँ की है। दोनो का मन मिल जाने से उन्होंने शादी कर लो। इस वात को हुए १६ वर्ष हुए। शादी होने के वाद, पित-पत्नो का मन यहाँ तक एक हो गया कि पत्नी श्रपने पित के मन की वार्ते, विना वतलाए हो, जानने लगी। जब जानसिंग को दृढ़ विश्वास हो गया कि उनकी स्त्री उनके मन की वार्ते जान लेती है, तब उन्होंने नौकरो छोड़ दी, श्रीर श्रपनी स्त्री के पिरिचित्त-ज्ञान की वदीलत रूपया कमाने की ठानी।

उसके हाथ पर होने लगा। जहाँ उसके हाथ पर कोई चाज रक्खो गई, या जहाँ कोई चोज उसे दिखाई गई, तहाँ उसको स्त्री ने उसका नाम स्तेट पर लिखा। इसके वाद काग़ज़ के हुकड़ां पर या कार्डों पर पंसित से संख्याएँ लिखकर दशैकों ने जानसिंग को दिखाना ग्रुह्र किया। उचर उसका स्त्री ने तत्क ल हा चन संख्यात्रांको यथाक्रम स्तेट पर तिखना त्रारंभ किया। एक ग्राध दके उसने रालता को । त्रंगरेजा ३ को उसने प लिखा, श्रोर ६ को ६। इसका कारण इन श्रंकों के श्राकार की समा-नता थो। पर प्रायः उसने श्रीर सब संख्याएँ सही लिखीं। लंबी-लंबी संख्याएँ लोगों ने काग्नज पर लिखीं। उन्हें मन-ही-मन पढ़ने में जानिसिंग को थोड़ो-वहुत कठिनता भी हुई; पर उसकी स्त्री को, उन्हें स्त्रेट पर लिखने में, जरा भी कठिनता न हुई। जानसिग इवर-उवर दशकों के बोच दोड़ता रहा। कभी इस चीज को देखा, कभी उस चीज को। उधर उसकी स्त्री सबके नाम साफ साफ रहेट पर लिखकर दशकों को श्राश्चर के महासमुद्र में डुबोनी रही। कुछ देर में जानसिंग मेरे पास वैठे हुए मेरे एक मित्र के पास आया। बोला—"कुद्ध दोजिए । वैंक का नोट, या जो आपके मन में आवे।" मेरे मित्र ने एक कोरी चेक निकाली।

जानिसग ने पूछा—"यह क्या है ?" "यह एक चेक है।"

''कितने की है ?"

"कितने की भी नहीं; कोरी है।" "इसका नंबर क्या है ?"

नंबर वतलाने पर उसकी स्त्री ने स्लेट पर एक के बाद एक श्रंक सही-सही लिख दिए। इसे हाथ की चालाकी या श्रोर कोई बात न समिकए। पर यह चित्त-विज्ञान का फल था। जानसिंग श्रोर उसकी स्त्री का चित्त दूध-यूरे की तरह एक हो रहा था। इसी से जानसिंग के मन की बात उसकी स्त्री को तत्काल मालूम हो जाती थी। पर विशेषता यह थी कि स्त्री के मन की बात जानसिंग नहीं जान सकता था।

इन लोगों की श्रच्छी तरह परीचा करने के इरादे से मैं जानसिंग और उसकी स्त्री के साथ एक अलग कमरे में गया। वहाँ जाकर मैंने जानसिंग की स्त्री को पड़ोस के कमरे में श्रपने एक मित्र के साथ बिठलाया। उसे स्लेट-पेंसिल दी। दूसरे कमरे में मैं जानसिंग के पास बैठा। इस कमरे में एक श्रीर शख्स भी थे। उन्होंने स्लेट पर एक ही लाइन में प श्रंक लिखे। खेट मैंने जानसिंग के हाथ में दी। उसने एक-एक मंक को क्रम-क्रम से ध्यान-पूर्वक देखना शुरू किया। जैसे-जैसे वह देखता गया, वैसे-ही-वैसे दूसरे कमरे से उसकी स्नी एक-एक छंक उश्चारण करती गई। याद रखिए, दोनो कमरों के बीच दो दरवाजे थे। श्रोर भी कितनी ही परीचाएँ हम लोगों ने कीं। सबमें जानसिंग की स्त्री पास हो गई। जानसिंग ने एक वार अपनी स्लेट पर एक वृत्त बनाया। उसके ऊपर उसने एक त्रिकोण खींचा। उधर दूसरे कमरे में जानसिंग की स्त्री ने ये ही शकलें स्लेट पर खींच दीं। मैंने अपनी स्लेट पर पत्ती का एक चित्र बनाया। इस पर जानसिंग की स्त्री दूसरे कमरे से बोल डिटी—"मैं चित्र खींचना नहीं जानती, फिर किस तरह मैं स्लेट पर चिड़िया बना सकती हूँ।"

मैंने इन लोगों की झौर भी परीचा करने का निश्चय किया। इसिल्ये मैंने उन्हें घ्रपने मकान पर खाना खाने के लिये निमंत्रण दिया। निमंत्रण उन्होंने क्रवूल कर लिया। यथा-समय वे सेरे यहाँ श्राए। मकान पर मैंने श्रौर कई श्रादमियों को युला रक्खा था। खाना खा चुकने पर हम लोग बैठक में श्राए। वे दोनो पति-पत्नी श्रलग-श्रलग कमरों में कर दिए गए। मैंने जानसिंग को अनेक चीजें दिखलाई, अनेक नाम बतलाए, अनेक संख्याएँ लिख-लिखकर दीं। मेरा दिखलाना या देना था कि उधर उसकी स्त्री ने उसके नाम अपनी स्त्रेट पर लिख दिए। मेरे मित्र ने तीन नाम, एक दूसरे के नीचे लिखकर, बानिस्त को दिए। उसकी स्त्री ने वे ही नाम, उसी कम से, स्लेट पर लिख दिए। मेरे मित्र ने जानसिंग को जेव-घड़ी की एक छोटी-सी चाभी दी। उस पर वनानेवालें का नाम 'हंट', वहुत छोटे-छोटे श्रद्धरों में, था। वह मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। उसकी स्त्री ने दूसरे कमरे से आवाज दी-यह घड़ी की चाभी है। इसका नाम है 'हंट' ! श्राठ श्राठ संख्याओं की कई सतरें खेट पर लिखकर जानसिंग की दिखलाई गईं। उन्हें भी उसकी खी ने सही-सही लिख दिया। इसके वाद मैंने अपनी जेब से एक बहुत पुराना नोट निकाला। जब मैं 'हालोबे'-जेल से छूटा था, तब यह नोट मुफे एक लेडी ने दिया था। तब से मैं इसे हमेशा अपनी पॉकेट में ही रखता श्राया हूँ। पुराना होने के कारण यह वहुत मैला हो गया है। इसके नंबर वग़ैरह मुश्किल से पढ़े जाते हैं। इसे मैंने जानसिग के हाथ में दिया। उसने अपनी स्त्री से पुकारकर पूछा—"यह क्या चीज है ?" इस बात को न भूतिएगा कि स्त्री दूसरे कमरे में थी। कमरे के बीच में पर्दा पड़ा था। स्त्री ने जवाव दिया—"नोट है।" इसकी तारीख़ ? जवाव मिला— '३ जुलाई, १८८४।" श्रीर नंबर ? स्त्री ने कहा—"पहले ४ है, किर ६, किर ५, किर ४।" पदी उठाकर जो उसकी स्लेट देखी गई, तो उस पर लिखा था-४६८४। ये सव वातें विल-फुल सही थीं। इसके पहले ही जानसिंग की स्त्री ने कहा था कि यह नोट आग में भुलस-सा गया है। यह वात भी एक तरह ठीक थी। नोट मुत्तस तो नहीं गया था, पर २० वर्ष से लगातार पॉकेट में, नोटबुक के भीतर, रहने से उसका रंग विलक्कत ही उड़ गया था, और मालूम होता था कि जरूर धुएँ से खराव हो गया है। श्रीर भी कई परीचाएँ मैंने कीं, श्रौर सबमें जानसिंग की स्त्री उत्तीर्ण हो गई।

इन सब परीक्षाओं से मेरा संदेह दूर हो गया। मैंने समक लिया कि परिचित्त-विज्ञान के सिवा और कोई भेद इसमें नहीं। ये लोग पास-ही-पास इस विषय को परी लाओं की जाँच करने देते हैं, वहुत दूर जाकर नहीं। अर्थात् एक दूसरे से दो-चार सील दूर जाकर ये अपनी करामात नहीं दिखलाना चाहते। ये कहते हैं कि पास-पास रहकर ही हम इस तरह के करिश्मे दिखलाकर रुपया पैदा करते हैं, दूर नहीं जाना चाहते। संभव है, दूर जाने से हम लोग अपनी इस अलोकिक शिक को खो दें। ऐसा होने से हमारा वड़ा नुक़सान होगा। यदि हमारी जीविका का और कोई जरिया होता, तो हम ऐसा भी करते। पर इस समय हमारी अवस्था जैसी है, उसके खयाल से हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो, जो हम परी ला के मगड़े में पड़कर इस परिचित्त-विज्ञान की शिक को खो वैठें।

परंतु परिचित्त-विद्यान-विद्या भूठी नहीं, सच है। उसके वल से मनुष्य हजारों कोस दूर वैठकर भी खीरों के मन का हाल जान सकता है। सीभाग्य से मुफे इसका भी प्रमाण मिला है। अमेरिका के जार्जिया-प्रांत में श्रटलांटा-नामक एक शहर है। उसमें ऐंड्रू मेकडानल नाम के एक साहव रहते हैं। उन्होंने, ख्रभी कुछ ही दिन हुए, मेर पास प्रकाशित होने के लिये एक लेख भेजा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वह कुमारी मेवल रे नाम की एक स्त्री से, १२०० मील की दूरी से, वातचीत करने का श्रभ्यास नथा। यह श्रभ्यास धीरे-धीरे वहा है। मुफे

विश्वास है कि लेखक का कहना ठीक है। वह समय नजदीक जान पड़ता है, जब इस विद्या के तत्त्व श्रच्छी तरह लोगों के ध्यान में श्रा जायँगे, श्रोर श्रभ्यास करते-करते लोग सैकड़ों कोस दूर रहनेवाले श्रपने इप्ट-मित्रों से, विना किसी कठिनाई के, बातचीत कर सकेंगे।

मनुष्य के मस्तिष्क में जो ज्ञानागार है, वह आर कुछ नहीं, सिकें एक प्रकार की विजली की शक्ति का खजाना है। उसी शक्ति की प्रेरणा से, इच्छा करते ही, आदमी हाथ-पैर हिला सकता है, श्रीर श्रपने श्रंगों का श्राकुंचन श्रीर प्रसारण कर सकता है। किसी बात की चिंतना करने या किसी बात को सीचने से भी विजली का प्रवाह ज्ञानागार से वह निकलता है। विश्वव्यापी ईथर-नामक पदार्थ में भी विजली की शक्ति है। उस शक्ति से मस्तिष्क की वैद्युतिक शक्ति का सम्मेलन होने पर उस प्रवाह का लगाव हजारों क्या, लाखों कोस दूर तक हो सकता है। इस दशा में, किसी श्रौर जगह पर दूर रहनेवाले श्रादमी के मस्तिष्क से प्रवाहित होनेवाली वैद्युतिक शक्ति का प्रवाह भी यदि उसी परिमाण में प्रवाहित हो, तो दोनो एक होकर एक दूसरे के मन की बात तत्काल जान सकते हैं। मारकोनी की वेतार की तारवर्क़ी भी इसी सिद्धांत का श्रनु-सरण करती है। मनुष्य के मस्तिष्क में जो छोटे-छोटे दाने हैं, उनमें विजली की शक्ति है। उनमें वे ही गुगा हैं, जो मारकोनी की वेतार की तारवर्क़ी के यंत्रों में हैं। ये यंत्र दो होते हैं—

एक खबर भेजने के लिये, दूसरा खबर लेने के लिये। दोनो का वैद्यतिक वल तुल्य होता है । तुल्यवलत्व ही इस तारवर्की का मृल-मंत्र है ' यदि किसी की मानसिक विजली का प्रवाह विशेष शक्तिशाली हो जाय, श्रोर वैसी ही शक्ति किसी श्रीर श्रादमी के भी मस्तिष्क में पैदा होकर दोनों में तुल्यबलत्व ज्त्पन्न हो जाय, तो वे दोनो, सहज ही में, परस्पर एक दूसरे से दूर रहकर भी, वातचीत कर सकें। इसमें समान भाव की वड़ी जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विज्ञली की शक्ति हर आदमी में है । यदि दो आदमी उसे अधिक वलवती करके श्रपनी मानसिक विजली की शक्ति को एक ही दरजे का कर दें, तो उनके मन एक हो जाया। मन की एकता होते ही उनका मानसिक भेद दूर हो जाय । यह श्रवस्था प्राप्त होते ही एक दूसरे के मन की वात जानने में जरा भी कठिनाई न पड़े। विद्युन्मय मानसिक शक्ति को बढ़ाकर भिन्न-भिन्न वित्तों की विद्यनमात्रा को एक कर देना ही परिचित्त-विज्ञान-विद्या का मृत है।

जानिसग साहव ने लंदन के 'डेली मेल' पत्र में अपनी जिंदगी का हाल प्रकाशित किया है। उससे मालूम होता है कि आप अपनी स्त्रों के साथ किसी समय भारतवर्ष भी आए थे, और कलकत्ता, वंबई आदि नगरों में अपने परिचित्त-विज्ञान का तमाशा दिखाया था। आपने इस देश के वोगियों और ऐंद्रजालिकों की बड़ी तारीफ की है। आप कहते हैं—

एक दिन हम लोगों ने एक राजा को श्रोर उसकी सभा के सभासदों को तमाशा दिखाया । देखनेवाले बहुत खुश हुए । मुसे वड़ी शावाशो मिलो । जब हम अपने होटल को लोट श्राए तब, कुछ देर वाद, एक सज्जन हमसे मिलने आए । वह मुससे श्रव्हो श्रांगरेजी बोलते थे । उन्होंने कहा—''तुम देर तक ध्यानस्थ नहीं रहते । तुम्हें चित्त की एकाप्रता बढ़ानो चाहिए । तुम्हारे लिये इसकी बड़ी जकरत है । तुम मांस बहुत खाते हो । मांस खाना मानसिक शिक्तयों की वृद्धि के लिये हानिकारी है । तुम उपवास भी यथेष्ट नहीं करते, श्रोर न प्राणायाम द्वारा श्रपने मन श्रोर शरीर को शुद्ध हो करते हो । इसमें संदेह नहीं कि तुमनें एक श्रद्ध नहीं जानते।"

इसके वाद मैंने देखा कि वह आगंतुक व्यक्ति अधर में ऊपर उठ गया, और विना किनी आधार के, जमोन से तोन-चार कीट ऊपर हवा में ठहरा हुआ, हमारी तरक देखकर चुपचाप मुस्कि-राता रहा। मैंने हिंदोस्तान में अनेक अद्मुन-अद्भुत बातें देखां। उनमें से यह भी एक था। एक बार हमने अपने एक नौ कर को, भारतवर्ष में, उसकी इच्छा के पितकृत, वरखास्त कर दिया। बंबई में जब हम लोग गाड़ो पर सवार हुए, तब वह हमें पहुँचाने आया। उसे मैंने स्टेशन पर ही छोड़ दिया। पर जब हम लोग ठिकाने पर पहुँचे, ओर वहाँ स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, तब उसी आदमी ने आकर हमारी गाड़ी का दरवाजा खोला! यह देखकर हम लोगों को वड़ी हैरत हुड़। हिंदोस्तान में हम लोगों को योगियों और ऐंद्रजालिकों के करतव देखने के अनेक मौके मिले। आध्यात्मिक वातों में हिंदू वहुत वढ़े-चढ़े हैं। हम लोगों ने अनेक देश घूम डाले, पर सबसे पहले हमें हिंदोस्तान ही में ऐसे आदमी देखने में आए, जिन्होंने हमारे परिचित्त-विज्ञान-विपयक कर्तव्यों को देखकर कुळ भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया। उन्होंने समभ लिया कि जिन आध्यात्मिक और मानसिक सिद्धियों की खोज और साधना में उनके देशवाले अनंतकाल से लगे आए हैं, उन्हीं में से हमारी परिचित्त-विज्ञान-विद्या भी एक सिद्धि है। यदि ब्राह्मण और बौद्ध विज्ञानी इस विद्या को मानते हों, तो कुछ कहना ही नहीं, अन्यथा हम इसकी कुछ भी कीमत नहीं समभते।

जिस देश के योगी योग द्वारा 'साज्ञात् परब्रह्मप्रमोदार्ण्व' में निमग्न हो जाते हैं, उनके लिये दूसरे के मन की वात जान लेना कौन वड़ा कठिन काम है ? पर इस समय ऐसे योगी दुर्लभ हो रहे हैं।

र्रे फ्ररवरी, १६०७

# ६-परलोक से प्राप्त हुए पत्र

एक जमाना वह था, जब कानपुर से कलकत्ते चिट्टी का पहुँचना मुश्क्ति था, पर यदि पहुँचती भी थी, तो महीनों लग जाते थे। श्रव गवर्नमेंट के मुप्रवंध की वदीलन पाँच मिनट में वहाँ खबर पहुँचती है। पुराने जमाने का मुक्तावला श्राजकल से करने पर जमीन श्रासमान का श्रांतर देख पड़ता है। परंतु रेल श्रीर तार का प्रचर हुए बहुत दिन हो गए। इससे इन बातों को दखकर श्रव विशेष श्राश्चर्य नहीं होता। हाँ, एक बात सुनकर हमारे पाठकों को शायद श्राश्चर्य हो। वह बात पृथ्वी से परलोक तक तार लग जाना है। यह श्रदृश्य तार है, पर खबरें इससे श्राने लगी हैं। यदि इसी तरह उन्नति होती गई—श्रीर इस उन्नति के जमाने में ऐसा होना ही चाहिए—तो शायद किसी दिन परलोक तक रेल भी खुल जाय, श्रीर डाक खाने खुलकर वहाँ श्रीर यहाँ के डाक खानों का मेल हो जाय। नई श्रध्यात्मविद्या चाहे जो करे।

इँगलैंड से एक मासिक पुस्तक निकलती है। उसका नाम है ब्रॉड व्यूज (Broad views)। उसमें एक लेख अध्यात्म- विद्या पर निकला है। उसका सारांश हम नीचे देते हैं। लेख का अधिकांश परलोकवासी लॉर्ड कारलिंग फर्ड के भेजे हुए पत्र हैं। 'ब्रॉड व्यूज' के संपादक ने पढ़नेवालों को विश्वास दिलाया है कि ये पत्र जाली नहीं, सच्चे हैं।

आयर्लेंड में लॉर्ड कारिलग कर्ड एक प्रसिद्ध राजकीय पुरुष हो गए। १८६८ ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। वह पार्लियामेंट के मेंबर और ट्रेजरी (खजाने) के लॉर्ड रह चुके थे। मरने के वाद उन्होंने अपने कुटुंव की एक स्त्री द्वारा परलोक से खबरें भेजनी शुरू कीं। इस स्त्री की अध्यातम-विद्या का शीक था। वह बहुत अच्छी 'पात्र' थो। उसके शरीर में परलोक-गत आत्माएँ प्रवेश कर के इस लोक वालों से वात चीत करती थीं। कुछ दिन तक तो इस स्त्री के द्वारा लाट साहव खबरें भेजते रहे। कुछ दिन में एक और स्त्री की 'पात्रता' को उन्होंने पसंद किया। इस विपय में इस स्त्री को शक्ति खूब बढ़ी-चढ़ी थी। सात वर्ष तक लाट साहव की चिट्ठियाँ आती रहीं, और इस नए 'पात्र' के हाथों से लिखी जाती रहीं। लाट साहव के कुटुंव की जिस स्त्री के पास ये पत्र थे, उसने 'त्रॉड व्यूज' के संपादक को उन्हें प्रकाशित करने के लिये अनुमति दे दी। इससे वे अब प्रकाशित किए जा रहे हैं। संचेप में, उनमें कही गई वातें, सुनिए—

जिन वातां को मैं पृथ्वी पर, पंचभूतात्मक शरोर में रहकर, नहीं जान सका, उन्हें अब मैंने जान लिया है। मैं अब परमानंद में मग्न हूँ। पृथ्वी पर मैं सोया था; अब मैं जाग रहा हूँ। मुक्ते सख्त अक्रसोस है, मैंने अपना मानव-जीवन स्वार्थ और बुरी वातों में व्यर्थ खो दिया। अपार दुखों से मेरा जीवन भार-भूत हो गया था। मेरी बुद्धि अष्ट हो गई थी। निराशा मुक्त पर छाई हुई थी।

जब में पिछली बार्ते याद करता हूँ, मुक्ते वड़ा दुःख होता है। मेरी स्वार्ध-वुद्धि वेहद बढ़ी हुई थी। परंतु श्रव में इस लायक हो गया हूँ कि पुरानी मूलों का निराकरण कर सकूँ। मुक्ते स्रभी वहुत कुछ करना है। मेरा भविष्य स्राशा स्रोर स्रानंद से भरा हुन्ना है। भविष्य में मैं अपनी स्रनेक महत्त्वा-कांचाओं को पूरा करने की स्राशा रखता हूँ।

मनुष्य-जीवन को एक तरह का स्कूल समकता चाहिए, परंतु जिस अवस्था में मैं अव हूँ, उसकी बात विलक्ठल ही भिन्न है। जो बातें पृथ्वी पर स्वप्त-सी मालूम होती थीं, वे यहाँ करतला-मलकवत् हो रही हैं। जीवन क उद्देश्य, शिव्या और फल का ज्ञान यहाँ अच्छी तरह होता है। जितने सत्कर्म और सदुद्देश्य हैं, वे यहाँ पूरे तौर पर सफल हो सकते हैं। परमात्मा की सृष्टि की रचना और उद्देश्य आदि यहाँ समक्त में आने लगते हैं। पृथ्वी पर इन बातों का समकता कठिन था।

मुक्ते यह बात अब अच्छी तरह मालूम हो गई है कि आदमी की जिदगी सिर्फ उसी के फायदे के लिये नहीं। उसे सममना चाहिए कि जो कुछ संसार में है, वह सब उसी का है; ओर वह खुद भी संसार ही काएक अंश है। इन बातों को ध्यान में रखकर उसे सब काम करने चाहिए। स्वार्थ से कर्तव्य की हानि होती है। कर्तव्य विधात हा का दूसरा नाम स्वार्थ है। संसार चहुत विस्तृत है। जो अपना कर्तव्य करना चाहते हैं, संसार में उनके लिये काम-ही-काम है। विश्व-रूप ईश्वर ही में सब कुछ है। जो कुछ है, उसे उसी के अंतर्गत सममना चाहिए। भिन्न भाव रखना अज्ञानता का चिह्न है। मैं और मेरा पिता (परमेश्वर) भिन्न-भिन्न नहीं, एक ही हैं। "सर्व खिल्वदं न्नहा।"

मेरी दृष्टि श्वय वहुत विस्तृत हो गई है। मैं श्रपने सामने श्रमंत ज्ञान-राशि देखकर घवरा रहा हूँ। जो चीजें मुफे श्रमंत, श्राश्चर्य-पूर्ण श्रीर श्रंधकारमय माल्म होती थीं, वे सुफे श्रव वैसी नहीं माल्म होती। उनको श्रव मैं वखूवी देख सकता हूँ, श्रीर उन्हें समक भी सकता हूँ।

पृथ्वी पर ७० वर्ष की उस्र पाकर आदमी इन सब बातों को नहीं जान सकता।

श्राध्यात्मिक विषयों में श्रमेक वातें गुप्त हैं। मनुष्य उन सवको नहीं जान सकता। श्रात्मा ईश्वर का श्रश है। वह मनुष्य-शरीर से भिन्न हैं। वह श्रपना श्रास्तित्व श्रलग ही रखती है। वह श्रमादि है। वह हमेशा श्रागे की श्रोर वढ़ती है, पीछे की श्रोर नहीं। वह धीरे-धीरे श्रपनी उन्नति करती जाती है, श्रोर श्रपनी शांति श्रोर श्रमुभव को वढ़ाती रहती है। मनुष्य का मन श्रोर श्रात्मा तभी उन्नत होते हैं, जब जीवन के श्रमेक मंमटों को वे धैये के साथ सह लेते हैं, श्रौर उनको पार करके श्रागे निकल जाते हैं।

परमातमा की असीमता का अंदाजा वहुत कम आदिमयों को है। उसकी सीमा नहीं। वह सब तरफ है। कोई जगह उससे जाली नहीं। इस विश्व का कोई अश ऐसा नहीं, जो उसके अंतर्गत नहों। जो सुख या दुख हमको मिलता है, वह इसलिये कि उससे हम कुछ-न-कुछ शिचा ले सकें।

यह मनुष्य-शरीर छनेक जन्म-मरणों का फल है। लोग

व्यर्थ इधर-उधर दौड़ा करते हैं। उनको खबर ही नहीं कि जिसकी उन्हें खोज है, वह उन्हीं के हृदय में है।

यहाँ पर चैठा हुआ में अपने को उसी रूप में देख रहा हूँ, जो मेरा यथार्थ रूप है। हम सव पूर्ण परमातमा के एक अंश हैं। यह बात मैंने यहाँ आने पर जानी। आदि-अंत की भावना मनुष्य की कल्पना है। न कभी किसी चीज का आदि था, और न किसी चीज का जांत ही है। मुक्ते इस बात का पता नहीं कि कभी किसी लोक या यह की उत्पत्ति एकदम हो गई हो। जितनी चीजें हैं, सव क्रम-विकास-पूर्वक एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पहुँची हैं।

जो प्राणी पृथ्वी पर खूब आराम से थे, और अनेक प्रकार के सुखैश्वर्य जिन्होंने भोगे थे, उनकी गिनती सर्वोत्तम और सर्वोच आत्माओं में नहीं। सर्वोच वे हैं, जिनकी अग्नि-परीचा हो चुकी हैं, और जिन्होंने जीवन-मार्ग में अनेक आपदाओं को भेला है।

उद्य-नीच, श्रमीर-ग़रीव, स्त्री-पुरुष होने का कारण है। ये भेद व्यर्थ नहीं। श्रीर-श्रीर कारणों के सिवा इस कारण से भी परमात्म-ज्ञान का विकास प्राणियों के हृदय में हो सकता है।

पुनर्जन्म को लोग जैसा सममते हैं, वैसा नहीं। पुनर्जन्म का मतलव 'पीछे जाना' नहीं है। उसका मतलव हमेशा 'श्रागे जाना है'। प्रत्येक जन्म में प्राणी पहले जन्मे की श्रपेत्ता, कम-से-कम, एक क़द्म ज़रूर श्रागे बढ़ता है। क़ुळु-न-कुछ ज़रूर सीखता है। मृत्यु से लोग घवराते क्यों हैं ? वह एक स्थिति-परिवर्तन-मात्र हैं—एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना-मात्र है। जिसको लोग मृत्यु कहते हैं, उसके वाद अब भी मैं वही मनुष्य हूँ, जैसा पहले था। हाँ, मेरा पार्थिव अंश वहीं पृथ्वी पर रह गया है, लेकिन जिसके कारण उस अंश का संयोग मुक्त हुआ था, वह बना हुआ है। मृत्यु का आना तक मुक्ते नहीं मालूम हुआ। मैं मानो सो गया, और जब जागा, तब मैंने अपने को अपने अनेक मित्रों के पास पाया, जिनको मैंने समका था कि फिर कभी न मिलेंगे।

में नहीं वतला सकता कि मैं किस लोक में हूँ। लोक-विषयक किसी प्रश्न का उत्तर में नहीं दे सकता। मैं सिक इतना ही कह सकता हूँ कि 'श्रहमिस' (मैं हूँ)।

यहाँ समय का कोई हिसाव नहीं। कव सूर्य उदय होता है, कव ध्यस्त; कव रात होती है, कव दिन; इन वातों की खबर यहाँ किसी को नहीं। जहाँ तक मैंने देखा, सूर्य यहाँ नहीं। उसकी यहाँ ज़रूरत भी नहीं।

यहुधा देखा जाता है कि जो प्राणी जिस छुटुंव से संवंध रखता है, उसी में उसका पुनर्जन्म होता है। पर मैं यह नहीं कह सकता कि कितने दिन वाद पुनर्जन्म होता है। यहाँ पर कितनी ही श्रवस्थाएँ मुक्तसे यहुत अधिक उन्नत हैं। उन तक मैं नहीं पहुँच सकता (कितनी ही मुक्तसे भी गिरी हुई श्रवस्थाएँ हैं। उनका वयान सुनकर में काँप उठता हूँ। श्रात्म-लोक पार्थिव- लोक के वीच में कहना चाहिए। मर्त्य और अमर्त्य एक दूसरे को रगड़ते हुए जाते हैं, यह सुनकर जरूर आश्चर्य होगा। पर बात ऐसी हो है।

पूर्वोक्त लाट साहव ने जो चिट्टियाँ परलोक से भेजी हैं, उनकी कुछ बातों का यह सिर्फ संक्षेप है। मूल लेख में न-जाने क्या-क्या लिखा है। इंजीनियर, कारीगर, नए-नए प्राविष्कार करनेवाले, जनरल, कर्नल, सिपाही इत्यादि सबकी वातें हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर, आयर्लेंड की प्रजा-पालन-नीति आदि का भी जिक है। इन पत्रों को पढ़ने से यह मालूम होता है कि मृत लाट साहब शायद 'थियॉसिफिस्ट' थे, क्योंकि जन्म-मरण, लोक-परलोक, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक आदि का वर्णन जो इन चिट्टियों में है, वह बहुत खंश में 'थियॉसिफी' के सिद्धांतों से मिलता है। शायद अब तक इन वातों का यथार्थ झान खौरों को नहीं था। इन पेचीदा प्रश्नों को हल करने का पुण्य इसी समाज के महात्माओं के भाग्य में था।

एक श्रौर मासिक पुस्तक में एक श्रात्मा के कुछ प्रश्नोत्तर छपे हैं। उनको भी हम यहाँ पर देते हैं—

प्रश्न-तुम कौन हो ?

उत्तर—में एक अज्ञात आत्मा हूँ। मेरी उम्र ३३ वर्ष की है। दिल्णी आिक्रका के कोलें जों-नगर में मेरा शरीर छूटा था। में दक्षन नहीं किया गया। लड़ाई के वाद मेरा शरीर एक गढ़े में पड़ा रह गया। में आकाश में घूम रहा हूँ। मुक्ते कप्ट है, क्यों कि

मेरी अंत्येष्टि-क्रिया नहीं हुई। श्रोर श्रव मेरा शरीर हुँ ढ़ने से नहीं मिल सकता।

प्र-तुम कहाँ पैदा हुए थे ?

**७०**—लिकनशायर में।

प्र०—तुमने कैसे जाना कि तुम नरक जात्रोग ? क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहा है ?

ड०—क्योंकि एक वहुत ही भयावनी शक्ति मुक्ते वहाँ ले जाने को खींच रही है। मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा वहाँ जरूर गुम हो जायगी। नरक में वर्फ नहीं; पर वहाँ के कष्ट वर्फ से भी श्रिधिक पीड़ा-जनक हैं।

प्र०--यदि तुम सचमुच श्रात्मा हो, तो तुमको दुःख क्यों मिलता है ?

ड॰—मुमे सव वार्ते वैसी ही माल्म होती हैं, जैसी पृथ्वी पर माल्म होती थीं। मेरा शरीर एक प्रकार का खोखला है; मेरा छात्मवत्त्व उसी में भरा हुआ है। स्याही यदि दावात से ध्वलग कर दी जाती हैं, तो भी वह त्याही ही वनी रहती है। इसी तरह मृत्यु के बाद छात्मा की स्थिति भी पूर्वे बत् बनी रहती है। सुमे खेद हैं, में तुमसे छव फिर वावचीत न कर सकूँ गा। प्र०—क्या तुम फिर न छा सकोगे ?

ड॰—'पात्र' के द्वारा खाने में बहुत कष्ट होता है; खाने के लिये जिननी शक्ति दरकार होती है, उतनी नहीं मिलती। प्र॰—'पात्र' किसे कहते हैं ?

ड॰—'पात्र' उस पार्थिव मनुष्य की कहते हैं, जो छपनी शिक्तियों ख्रीर इंद्रियों को कुछ काल के लिये हम लोगों को दे देता है।

प्र०-किस तरह वह इन चीजों को दे सकता है ?

ड॰ — उस श्रज्ञेय परमात्मा में विश्वास के वल पर। इटली के रोमनगर में यह प्रश्नोत्तर हुआ था।

{ ज्न, १६०६

## ७-एक ही शरीर में अनेक आत्माएँ

एक ही शरीर में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो बोध होता है, और उसके समय-समय पर जो अद्भुत उदाहरण पाए जाते हैं, वे आजकल के विद्वानों के लिये अजीव तमाशे मालूम पड़ते हैं। अमेरिका के हारवर्ड और एल-विश्वविद्यालय के दो अध्यापकों ने बीसवीं सदी की इस नई खोज में बहुत अम किया है। उनहोंने इस विपय पर एक पुस्तक लिखी है। उनका कथन है कि एक ही शरीर में भिन्न-भिन्न आत्माओं की स्थिति कोई खेल नहीं; किंतु वह मानसिक शिक्त ही का रूपांतर है। इस विपय में वे यों लिखते हैं — "एक शरीर में अनेक पुरुपों की सत्ता का बोध कोई नई बात नहीं; वह सवमें होनी चाहिए; क्योंकि अनेक च्रिणक वोधों के समुदाय का नाम मन है।"

ये लोग अपने प्रस्ताव की जाँच आजकल प्रत्यस उदाहरखों

के द्वारा कर रहे हैं। वहुत-से लोग इसको एक मनमौजी श्रीर वेतुकी वात सममते हैं। मेरी भी यही राय है। जो उदाहरण इन लोगों ने दिए हैं, उन्हें सर्व-साधारण को हृदयगम कराने के लिये यह लेख लिखा जा रहा है।

#### पादरी हाना का उदाहरण

जितने उदाहरण दिए गए हैं, उनमें सबसे श्रधिक उपयोगी हाना साहब का एक उदाहरण है; क्योंकि उसमें कही गई बातें मानस-शास्त्र-वेत्ताओं ने श्रपनी श्राँखों देखी हैं, श्रौर यह उदाहरण हाल ही में हुआ है। उसमें समय भी श्रधिक नहीं लगा। हाना साहब का पहला इतिहास लोग मली भाँति जानते थे, श्रौर वह श्रव तक जीवित भी हैं। फिर वह एक पढ़े लिखे श्रादमी हैं।

१४ एप्रिल, सन् १८० ईस्वी की शाम को गाड़ी पर घर लीटते समय टामस कारसन हाना-नामक पादरी गाड़ी से गिर पड़े। उनके सिर में बहुत चोट छाई। वह पढ़े-लिखे, धर्मात्मा छौर कार्य-तत्पर पादरी हैं। उनके नाना डॉक्टर थे, छौर पिता हैंगलैंड छोड़कर छमेरिका में वसनेवालों में से थे। गाड़ी से गिरने तक जो छुछ उनके विषय में माल्म है, उससे यही जाहिर होता है कि वह किसी तरह के रोगी या सनकी न थे।

### गिरने का परिखास

गिरने के याद हाना साहव वेहोशी की दशा में उठाए गए। साँस यहुत धीमी चलती थी, श्रोर जीवन प्रायः समाप्त हा गया-सा जान पड़ता था। तीन डॉक्टरों ने समभा कि वह मर जायँगे। उनको होश में लाने की कोशिश की गई। बह एका-एक उठ वैठे, श्रौर पास के एक डॉक्टर को उन्होंने ढकेलने की चेष्टा की । डॉक्टरों ने सममा कि सरसाम हो गया है, इसलिये वह चारपाई पर बाँच दिए गए। जब वह चित लेटे, तब बंधन खोल दिए गए। उस समय हाना साहब श्रजीब तरह से ताकने लगे। न तो वह कुछ वोलते थे, श्रीर न लोगों की वोली ही सममते थे। अब यह हुआ कि हाना साहव तो गायव हो गए, खोर एक बच्चे की खात्मा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। वह न केवल श्रपने श्राप ही को भूल गए, किंतु मामूली चीजों के नाम भी भूल गए। उन्हें न कुछ समभ पड़ता था, न बोलं श्राता था, न बोफ श्रादि का ज्ञान होता था। वह हाथ-पाँच उठाना श्रोर खाना-पीना श्रादि सभी भूल गए। सारांश यह कि पुराने हाना साहव विज्ञङ्कल ही लुप्त हो गए, श्रीर एक सद्योजात वालक उनकी जगह पर श्रा गया।

#### यालक

श्रीर वातों में तो हाना साहव वालक ही के समान हो गए, पर उनकी बुद्धि वैसी दुर्वल न थी। स्वभाव में तो यह नया जीव लुप्त हुए हाना ही के समान था। उसकी स्मरण-शिक भी तेज थी, श्रीर उसमें नक़ल करने की ताक़त भी खूव थी। पीछे से उसने श्रपनी मानसिक शिक के विपय में जो कुछ स्मरण करके कहा, वह ध्यान देने योग्य है।

पहले ता कमरे की सब चीजें हाना साहब को तसवीर के समान घाँख के सामने लटकती-सी जान पड़ीं। मानो वे उनकी श्राँख ही का श्रंश हैं। उनको रंग का तो बोध हुआ, पर दूरी श्रीर मुटाई का वोध न हुआ । पहले उन्होंने श्राँखें खोलीं ; फिर हाथ हिलाए : फिर सिर हिलाया । यह देखकर एक डॉक्टर वहाँ से खिसका, पर हाना ने सममा, डॉक्टर का खिसकना उनके हाथ चलाने का फल है। इतने में जब विना हाथ हिलाए **उन्होंने डॉक्टर को हटते देखा, तव उन्हें श्राश्चर्य हुआ। तव** उन्हें वोध हुआ कि ऐसी भी चीजें हैं, जो मुक्तसे संबंध नहीं रखतीं, श्रीर विना मेरे हिल-डुल सकती हैं। कुछ देर वाद हाना को मालूम होने लगा कि वे तोनो डॉक्टर मुक्तसे भिन्न हैं, पर हैं एक ही व्यक्ति। अतएव यदि मैं इनमें से एक को जीत लें, तो तीनो मेरे वश में हो जायँगे। पर वह, हाध-पैर कैसे उठाना होता है, यही भृल गए थे। इस कारण विवश होकर वह पड़ रहे।

#### शिचा

हाना ने डॉक्टरों को वातें करते मुना, पर वह उनकी वातों को समक्ष न सके । वह उनके शब्दों की नक्षल करने लगे । यह देखकर सब लोग हँस पड़े । दूसरे दिन फिर उन्होंने तीस-चालीस शब्दों की नक्षल की । तीसरे दिन उनको नासपाती दिखाई गई, श्लोर उसका नाम वतलाया गया । नव उन्होंने नास-पाती कहना सीखा । वह, वार-वार नामपाती, नासपाती कहते थे । इससे लोग उन्हें नासपाती ला देते थे । उसे वह खा लेते थे; पर नासपाती के साथ खाने की श्रीर कोई चीज न श्राती थी। यह उन्हें युरा लगता। वह नासपाती का छिलका तक खाने लगे। यह देखकर उनको सिखाना पड़ा कि नासपाती नें वह क्या खायँ, श्रीर क्या न खायँ।

कमरे की दीवार पर लटकती हुई एक तसवीर को छूने की चेष्टा करने पर हाना साहब को दूरी का ज्ञान हुआ। उन्होंने आईने में मुँह देखकर उसे छूने की चेष्टा की। आईना उन्हें चिकना जान पड़ा। इस पर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। आईने को उन्होंने उलट दिया। पर जब उनको अपना मुँह न पकड़े मिला, तब उन्होंने सममा कि वह कोई ऐसा चित्र है, जो हट सकता है।

बालक हाना को यह सममते कुछ समय लगा कि और लोग मुमसे भिन्न हैं। पुरुष-स्त्री का भेद भी उन्हें नहीं ज्ञात था। एक बार एक बचे को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह सममते थे कि लोग उन्हीं के समान दड़े होते हैं। वह अपने को अल्पवयस्क सममते थे। अपनी माता से उन्हें कुछ भी स्नेह न था।

हाना के शरीरस्थ इस वालक ने शब्द-उच्चारण करना शीन्न सीख लिया। एक ही सप्ताह में वह थोड़ा-सा पढ़ने भी लगा, पर जो कुछ उसने पढ़ा, उसे दुबारा ही सीखना पड़ा। उसे ईश्वर और अपने पिता का ज्ञान न था। कुछ दिन वाद उसने एक पत्र लिखा। उसमें कोई ग़लती न थी। जो शब्द एक वार वह सुनता था, उसे भूलता न था।

#### पुराने हाना

श्रव प्रश्न यह है कि पहले हाना कहाँ गए ? क्या दूसरे हाना कोई नए पुरुप थे, जो पहले हाना के शरीर में रहने श्राए थे। उन दोनो में सिर्फ इतना ही संबंध था, जितना शरीर खाली घर में टिकनेवाले वेगाने छादमी छोर घर के मालिक में होता है। एक तमाशा देखिए। पुराना हाना सपना देखने लगा, श्रौर जव उसने अपने सपने सुनाए, तव उसके पिता ने देखा कि वे सपने उसकी युवावस्था में देखी गई चाजों के संबंध में थे। उसने सपने में देखे हुए स्थानों के नाम वतलाए, पर यह वात वह न जान सका कि वे स्थान उसने पहले भी कभी देखे थे या नहीं। इस प्रकार अनेक पुराने स्वाप्निक संकेत पाने पर पहले हाना के पाने के लिये यत्न आरंभ किए गए। पहला हाना यहूदी भाषा जान ना था; पर दूसरा नहीं जानता था--यहूदी भाषा में एक पद्य का पूर्वीर्घ उसे सुनाया गया। इस पर वह एका-एक वोल उठा —'हाँ, मुक्ते यह स्मरण हैं।' फिर वह आद्योपांत प्रा पद्य सुना गया। पर तुरंत ही सव पद्य वह फिर भूल गया। कोगों ने पृद्धा कि तुम्हें क्या मालूम पड़ा। उसने कहा, मैं वहुत डर गया था। ऐसा वोध होता था कि कोई दूसरा उसके ऊपर श्रिधकार जमा रहा है। उसने कहा, मैं नहीं जानता—मैं क्या वक गया । कुछ समभ नहीं सका । कुछ काल के अनंतर एक पदा, जिसे वह पहले अक्सर गाया करता था, पढ़ा गया। इस पर उसने दो नाम लिए । पर वे किसके नाम हैं, यह वात वह न वतला सका। पता लगाने से माल्म हुआ कि ये नाम उन स्त्रियों के हैं, जिनके सामने उसने, तीन वर्ष पहले, यह गीत गाया था। इससे यह जाहिर हो गया कि पहला हाना मर नहीं गया था, किंतु कहीं सो रहा था।

पहले हाना का पुनर्जीवन

कुछ दिन वाद हाना साहव न्यूयार्क भेजे गए। वहाँ उनके शरीर के भीतर सोए हुए व्यक्ति को अच्छी तरह जगाने का यत्न होने लगा। वह एक होटल में ठहराए गए। होटल जूब सजा था। मनोहर वाजे वज रहे थे। गाना भी हो रहा था। तीन घंटे के श्रनंतर वह सो गए। जब वह उठे, श्रपने भाई से जन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। दूसरा हाना गायव हो गया; श्रौर पहला हाना फिर प्रकट हुआ। छ हफ्ते पहले गाड़ी से गिरने की वात को छोड़कर वीच को छौर सब वातों का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। उन्होंने समका, मुके कल ही चोट लगी थी। श्रीर रात-भर मैं सोया था। शाम को उसने तंत्राकृ पी थी। उसकी गंध उसे मुँह में मालूम हुई। इस पर उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले हाना ने बरसों से तंबाकू नहीं पी थी। कोई ४४ मिनट तक तो यह दशा रही। पीछे वह फिर सो गया। जागने पर पहला हाना सायव हो गया, श्रीर दूसरा फिर शरीर में प्रविष्ट हो आया।

द्यानाध्यों में परस्पर लड़ाई

४४ मिनट तक हाना २६ वर्ष के स्मरणवाला पुरुप रहा,

पर वार् में वह छ सप्ताह के ज्ञानवाला-मात्र शेप रह गया। डॉक्टरों ने तरह-तरह की द्वाइयों का प्रयोग करना श्रारंभ किया। एक बार उन्होंने थोड़ी-सी भाँग पिला दी। रात-भर सोने के अनंतर पहला हाना फिर जागा। उसको ठहराने की अनेक चेष्टाएँ हुईं । कुछ काल तक वह सीया । जब वह जागा, तब दूसरा हाना हो गया । उसे लोग नाट्यशाला में ले गए, श्रीर शराव पिलाई । फिर पहला हाना जागा। कुछ काल तक वह रहा। एक वार **उसे गाड़ी पर चढ़ाकर लोग गिरजाघर ले जाते थे कि वह** गाड़ी ही पर कुछ सो-सा गया, श्रीर दूसरा हाना होकर उठा। यों ही कभी पहला, कभी दूसरा हाना प्रकट होता रहा। अंत में उसका जी घवरा उठा। उसे उसका जीवन वीम मालूम होने लगा। कभी कुछ, कभी कुछ होते रहने से हाना न्याकुल हुए। वह यह भी स्थिर न कर सके कि वह पहले या दूसरे हाना होकर रहें, क्योंकि दो में से एक तो होना ही पड़ेगा। पर उन्हें इससे उतना क्लेश न होता था, जितना कि एक दशा में दूसरी-दूसरी दशा का स्मरण करने से होता था। वह चाहते थे कि दूसरी का स्मरण न हो, पर होता जरूर था।

#### श्रंतिस परिगाम

एक कारण कठिनाई का छौर था कि पहला हाना जिन लोगों को जानता था, दूसरा उन्हें पहचानता भी न था। दूसरे ने जिनसे प्रतिज्ञा की थी, पहला उनके नाम से भी वाकिक न था। वे दोनो मानो किसी व्यवसाय में साफी के समान थे। छुद्ध काल एक सामी काम चलाता था, कुछ काल दूसरा। दोनो का एक ही शरीर में रहना पहले तो असंभव-सा प्रतीत हुआ, पर कुछ समय बीतने पर दोनो एक ही में रह गए, और वीच के समय की बुटि भी न वोध होने लगी। अर्थात् उनका यह संस्कार जाता रहा कि हमें छ सप्ताह सोते वीते। वे सममने लगे कि हम दो आदमी एक ही घर में रहते हैं, और यह भी उन्हें स्मरण होने लगा कि हमारा अमुक समय अमुक दशा में वीता।

## एंसेकवूर्न का उदाहरण

हाना की कथा से इसमें इतना हो भेद है कि इसमें दो व्यक्तियों ने एक शरीर में रहकर परस्पर एक दूसरे को नहीं जाना।

१७ जनवरी, सन् १८८० को रीड्स-नामक शहर के निवासी एंसेलयूर्न ने एक बैंक से कई हजार रूपए कुछ जमीन खरी-दने के लिये निकाले, श्रीर उन्हें लेकर वह एक गाड़ी पर सवार हुए। उस समय से लेकर १४ मार्च तक उनका क्या हुश्रा, कुछ पता नहीं चला। वह खुद हो नहीं जान सके। एक श्रादमी ने, जिसने श्रपना नाम ए० जे० ब्राउन वतलाया, एंसेलयूर्न के शरीर को श्रमेरिका पहुँचाया, श्रीर उन रूपयों से मिश्री का गोदाम खोला। १४ मार्च को ए० जे० ब्राउन गायव हो गया, श्रीर एंसेलयूर्न सोकर उठा। वहाँ वह कैसे श्राया, यह उसे विदित नथा। उसे वैंक से रूपए लेकर चलने तक की सिर्फ याद थी। उसका वजन प्रायः १० सेर कम हो गया था। लोगों ने पहले तो उसे पागल सममा, पर पीछे से घर पहुँचाया।

तीन साल वाद उस पर हिपनाटिज्म अर्थात् प्राण-परिवर्तन की प्रक्रिया की गई। तब ए० जे० ब्राउन लीट आया। उसने कहा कि मेरा गोदाम क्या हुआ ? मैं एंसेलवून और उनकी बीवी को नहीं जानता। यह क्या बात है, किसी की समभ में न आई! अंत तक एंसेलवून और ए० जे० ब्राउन ने परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचाना। हिपनाटिज्म की सहायता से ही ए० जे० ब्राउन प्रकट और लुप्त होते रहे।

## एक कसेरे का उदाहरण

सन् १६०४ में डॉक्टर आसवन ने एक अखवार में लिखा कि कुछ दिन हुए, एक धनवान कसेरा एक दिन शाम को हवा खाने के लिये निकला, और एकाएक ग्रायव हो गया। दो वर्ष वाद एक और देश में एक कसेरा अपने औजार फेककर चौंक पड़ा। उसने कहा, मैं यहाँ कैसे आया ? मेरा यह नाम कैसे पड़ा ? मैं तो अमुक आदमी हूँ, जो दो वर्ष पहले खो गया था। दो वर्ष तक कौन प्रेत उस पर सवार था, कुछ नहीं मालूम हुआ। इन दो वर्षों की वातें उसे विजकुत याद नहीं।

### टॉक्टर डाना के घादमी का उदाहरण

सन् १८६४ की 'साइकालॉजिकल रिव्यू'-नामक पुरतक में डॉक्टर डाना ने एक रोगी का हाल लिखा है कि वह एक वार धुँ के कारण वेहोश हो गया। जब होश में आया, तब हाना के समान वह एक वालक को-सी बुद्धि का आदमी हो गया। एसे तीन महीने तक लिखना-पड्ना सीखना पड़ा। तीन महीने चाद उसकी स्त्री उसके आरोग्य होने से निराश होकर चिल्ला-कर रो उठी। वस, उसो रात को उसके सिर में दर्दे हुआ, श्रीर वह सो गया। सबेरे वह पूर्ववत् हो गया। उसे उस वालक का स्मरण विलकुल जाता रहा। उस वालक ने तीन महीने में हाना की श्रपेत्ता पढ़ना-लिखना कुछ कम सीखा।

सैली-नामक कुमारी का उदाहरण

घोस्टन के डॉक्टर नार्टन प्रिंस लिखते हैं कि एक सुशिन्तिता श्रीर कम बोलनेवाली कुमारी स्त्री पर उन्होंने प्राण-परिवर्तन की किया का प्रयोग किया। परिवर्तित दशा में उसने अपनी श्राँखें मलीं, श्रौर चाहा कि वे खुल जायँ। श्राँखें खुल गईं, श्रीर वे एक दूसरे ही व्यक्ति के अधीन बोध हुई। वह व्यक्ति श्रपना नाम सैली वताने लगी। यह नई व्यक्ति वड़ी नटखट श्रीर चिविल्ली थी । पुस्तकों से यह घृगा प्रकट करतो थी । पर प्रयुक्त स्त्री धर्मारमा श्रीर सचरित्र था। पहले सैली कुछ ही मिनट ठहरती थी, पर पीछे से वह कई दिनों तक ठहरने लगी। सैली प्रयुक्त स्त्री के हृद्य के भाव सब जानती थी। उसकी चिट्ठियों के आशय लिखकर वह रख जाती, श्रीर उसके रक्खे हुए टिकट चुरा लेती थी। कभी-कभी उसकी जेव में वह मकड़ी का जाला या साँप की केंचुली रख देती थी। सैली न केवल उसके भावों को ही जान लेती थी, किंतु उसके भावों पर श्रिधकार भी रखती थी, श्रौर उसके साथ बुरी-बुरी दिल्लगी करके उसे क्लेश पहुँचाया करती थी।

#### हुई और सिपाइी के उदाहरण

अमंरिका में एक विद्या-व्यसनी कुमारिका थी। उसने पढ़ने में बहुत श्रम किया। इससे १८ वर्ष की उम्र में उसकी तिवयत विगड़ गई। वह रोगी हो गई। कुछ दिन बाद उसके ऊपर टूई-नामक एक खो प्रकट होने लगी। वह रोगी थी। पर टूई प्रसन्न चित्त छोर विलय्घ मालूम होती थी। टूई मनमाना छाती-जातो थी। जाते समय वह पत्र लिखकर रख जाती थी, जिससे उस रोगी कुमारिका का चित्त टूई के चले जाने पर भी प्रसन्न रहता था। कुछ दिन बाद टूई ने कहा, में चली जाऊँगी, छोर बाय-नामक एक व्यक्त मेरे स्थान पर छावेगा। वाय छाया। वह उन दोनो से परिचित हो गई। पर टूई छोर बाय तभी तक ठहरे, जब तक वह यथेष्ट छारोग्य नहीं हुई।

ऐसे ही एक सिपाही की कथा है, जो भिन्न-भिन्न व्यक्ति होकर दो-तीन दफ़े फ़ौज में भरती हुआ, और होश में आ जाने पर भाग जाने का अपराधी ठहराया गया। पर अब और ऐसी कथाएँ देने की जरूरत नहीं। इस विपय के उदाहरण बहुत हुए। जिस पुस्तक के आधार पर यह लेख लिखा जाता है, उसके कर्ता की अब गय सुनिए।

#### ग्रंधकर्ना की शय

त्रंथकर्ता की राय में मनुष्य का मन एक चीज नहीं। आहमा से वह पृथक् हैं। वह 'आहं' का बोधक नहीं। आनेक चिराक बोधों के यथोचिन योग को हम व्यक्ति या जन या श्राप कहते हैं। हमारी उपमा बाजार मे दो जा सकती है। सबेरे के बाजार की दशा शाम को श्रोर ही कुछ हो जाती है। बाजार तो वही रहता है, पर वहाँ श्रादमी श्रोर श्रा जाते है। इसी प्रकार हमारे बोधों का परिवर्तन होता रहता है। उन पर एक व्यक्तित्व उसी तरह रहता है, जैसे मनुष्य-जाति पर उसका एक जातित्व। इंद्रियों से श्रनुस्यूत तंतुश्रों श्रीर भावों के संपर्क से मानसिक कियाश्रों की उत्पत्ति होती है।

प्रंथकार का श्राशय एक उदाहरण से श्रीर स्पष्ट हो जायगा। मन या व्यक्ति को एक स्वतंत्र राज्य समम्तो । जैसे स्वतंत्र राज्य में वहुत आदमी रहते हैं, पर उनका समुदाय मिलकर वह एक ही है, उसी प्रकार चािक बोध श्रनेक हैं, पर उन सबका सम्-दाय मन एक ही है। राज्य के भिन्न-भिन्न विभाग और श्रधि-कारी अनेक हैं। मानसिक बोधों के विभाग और दशाएँ भी श्रानेक हैं। जब तक राज्य के आधारभूत अधिकारी यथास्थित हैं, तव तक एक राज्य है। पर जब श्रधिकारियों में परिवर्तन होता है, तब वे उस राज्य को पूर्ववत् नहीं रहने देते। वे नए-नए नियम बनाते हैं, श्रीर वही राज्य और प्रकार का हो जाता है । इसी तरह मानसिक बोधों के समुदाय में परिवर्तन होने पर मनुष्य भिन्न व्यक्ति-सा प्रतीत होता है। जैसे राज्य में श्रधिका-रियों का परिवर्तन प्रकृत श्रवस्था में न होकर विद्रोह या शत्र के आक्रमण आदि होने पर होता है, वैसे ही मानसिक व्यक्ति

का परिवर्तन भी प्रकृत श्रवस्था में न होकर रोग, चोट, प्राण्-परिवर्तन की क्रिया श्रथवा नशीली चोजों के प्रयोग श्रादि से होता है।

### सच क्या है ?

लेखकों के कथन में कुछ सत्य जरूर है, पर वे उसे बहुत श्रिधिक खींच ले गए हैं। यदि इनका कहना सत्य मान लिया जाय, तो त्रपढ़ गँवारों का विदेशो भाषा वोलना, जैसा कि कभी-कभी देखने में आया है, कैसे ठीक होगा ? मन ने जिन वोधों को कभी नहीं पाया, वे (विदेशी भाषा वोलना छादि) कैसे व्यक्त हो सकते हैं। हिपनाटिज्म अर्थात् प्राण-परिवर्तन की क्रिया से ऐसी अनेक प्रकार की विलक्ष वातें देखने में श्राई हैं। लंदन में एक बार हिपनाटिज्म की क्रिया से प्रयुक्त एक मनुष्य ने एक लेख लिखा। उसे कोई न पढ़ सका। अजा-यव-घर में भी किसी से एक श्रक्षर भी न पढ़ा गया। कुछ दिन बाद् एक जापानी ने उसे बहुत पुरानी जापानी-भापा का लेख 🖁 चतलाया, श्रौर पढ़कर एसका श्रमुवाद कर दिया। श्रव यदि मन चोधों का समुदाय है, तो यह पुरानी जापानी लंदन के आदमी ने कव, कहाँ और कैसे पढ़ी ? वहुत-सी दशायों में देखी हुई चीज हो देख पड़ती है, यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकताः पर सर्वदा ऐसा ही होता है। अदल-बदलकर अकट होनेवाले व्यक्तियों में भी त्रंधकार का सिद्धांत संघटित नहीं होता। उपर जो उदाहरण दिए गए हैं, उनमें मन को अनेक वोधों का समुदाय

न मानकर ऐसा मानना चाहिए कि मनुष्य एक जीवधारी है, उपमें मन भी एक इंद्रिय है। वहीं सब बोधों को प्रहेण करता है। यदि ऐसा न माना जाय, तो सैकड़ों कोटो उतारनेवाले कोटो-याफर को भी फीटोयाफों का समुदाय कहना चाहिए। पर फीटो-याकर कोटोयाकों का समुदाय नहीं है, किंतु उनको एकत्र करने॰ वाला है। इसी तरह मन वोधों का समुदाय नहीं, किंतु प्रहरण कर्नवाला है। दो व्यक्तियों के होने का कोई पक्का प्रमाण नहीं। हाना के उदाहरण से इतना ही सिद्ध होता है कि चोट लगने से मन अपनी पूर्व-संगृहीत भावनाओं को स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि भावना-ग्राहक तंतुत्रों में विकार पैदा हो जाता है। यही बात बाक़ी के उदाहरणों का भी कारण है। संस्कार मन को होता है, और संस्कारों के चित्र भी मन ही पर उठते हैं। प्रयो-जन पड़ने पर उनका स्मर्ग जाता रहता है। ध्यान देकर देखी हुई वस्तु बहुत समय वीतने पर भी याद था जाती है। चोट श्रादि लगते से मन में विकार पैदा हो जाता है। इससे मन हाना के समान, विलकुल वालक का-सा, हो जाता है। श्रीर, प्रायः सव सांसारिक वार्ते, हाथ-पैर हिलाना त्रादि, उसे फिर से सीखना पड़ता है। मन पर संस्कारों के चित्र-से चने रहते हैं। चित्त के संयोग से चित्र प्रत्यच्च हो जाते हैं।

विना पुराने संस्कार के कोई वात स्मरण नहीं हो सकती। ऊपर जो जापानी लेख का उदाहरण दिया गया है, उस विषय में, यदि पूरा पता लगाया जाय, तो मालूम होगा कि हिपनाटिज्म करनेवाला या प्रयुक्त जन घवश्य किसी समय पुरानी जापानी भापा जाननेवाले से मिला होगा।

**र्व सिंह, १६०६** 

# =--मनुष्येतर जीवों का अं नर्जान

मनुष्येतर ऋर्थात् मनुष्यों के सिवा ऋौर दूमरे पशु-पत्ती श्रादिक जो जीवधारों हैं, उनकों भी परमात्मा ने ज्ञान दिया है । वे सज्ञान तो हैं, परंतु उनको इतना ज्ञान नहीं है, जितना मनुष्य को होता है। उनको भूख-प्यास निवारण करने का ज्ञान है; **उनको अपने शत्रु-भित्र के पहचानने का ज्ञान है**; उनको चोट लगने श्रथवा मारे जाने से उत्पन्न हुई पोड़ा का ज्ञान है। ऐसे ही श्रीर भी कई प्रकार के ज्ञान पशु-पित्तयों को हैं। परंतु उनके ज्ञान की सोमा नियत है । ज्ञान के साथ-साथ ईश्वर ने उन्हें एक प्रकार की सांकेतिक भाषा भी दी है। हम देखते हैं, जब विल्ली श्रपने वच्चे को बुलाती है, तव वह एक प्रकार की बोली बोलती है; जब उसको कोई प्यार करने अथवा उस पर हाथ फेरने लगता है, तब वह दूमरे प्रकार की वोली बोलती है; श्रीर जब वह त्रोध में श्राती है ध्यथवा किभी दूसरी चिल्ली को देखतो है, तय वह एक भिन्न हो प्रकार का शब्द करती है। पिच्चों में भी प्रायः यह वात पाई जाती है। वे भी भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न प्रकार का शब्द करते हैं।

योरप और अमेरिका के गवेपक विद्वानों ने पशु-पित्वयों के संबंध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। किसी ने मछलियों के विषय में, किसी ने पांचयों के विषय में श्रीर किसी ने जंगली जीवों के विषय में ज्ञान-संपादन करने में अपना सारा श्रायुष्य व्यतीत कर डाला है; यहाँ तक कि श्रत्यंत छोटे प्राणी चिउँटी पर भी किसी-किसी ने वड़े वड़े यंथ लिखकर श्रनेक श्रद्भुत-श्रद्भुत वार्ते प्रकट की हैं। विउँटियाँ घर बनाती है, श्रीर वर्षा श्राने के पहले ही, तीन चार महीने के लिये, चारा संचित कर रखती हैं। यह हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। परंतु शोधक विद्वानों ने देखा है कि चिँटियों में भी धनी श्रीर निर्धन होते हैं; दास श्रीर दासियाँ होती हैं; गाय श्रौर मेंसें होती हैं; श्रौर विरुद्ध दलों में कभी कभी घोर संग्राम तक होते हैं। ये दास-दासियाँ श्रीर गाय-भैंसें सव चिउँटियाँ ही होती हैं। यही नहीं, वे वोलती भी हैं, श्रीर श्रपनी बोली में सुख-दुख, हर्ष-विमर्प भी प्रकट करती हैं। श्रतएव मनुष्येतर जीवों की सज्ञानता के संबंध में संदेह न करना चाहिए। जो लोग समाचार-पत्र पढ्ते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा कि एक श्रमेरिका-वासी विद्वान् इस समय वंदरों की बोली समम्ते का प्रयत्न कर रहे हैं। कई वर्ष तक वह आफ़िका के श्रगम्य जंगलों में गुरिल्ला, सिंपैंजी इत्यादि वंदरों के वीच रहे हैं; उनकी बोली, उनकी चेष्टा श्रीर उनके श्राचरणको ध्यान से देखा है; उनकी बोली को शब्द-ग्राहक यंत्र (ग्रामो-

कोन ) में भरकर उसकी परीक्ता भी उन्होंने की है १ । यदि ऐसे ही प्रयत्न होते रहे, तो कोई दिन शायद ऐसा आवेगा, जब ये अथवा और कोई विद्वान् पशु-पिक्तियों के साथ वातचीत करने में भी समर्थ होंगे। इस देश के पुराणादिक में पशु-पिक्त्यों की शब्द-झान-संबंधिनी वातों का कहीं-कहीं उल्लेख पाया जाता है। पंच-पिक्ती इत्यादि पुरनकें भी, कुछ-कुछ, इसी विपय से संबंध रखनेवाली विद्यमान हैं। संभव है, भारतवर्ष के प्राचीन विद्वानों ने मनुष्येतर प्राणियों की भाषा की मर्म जाना हो।

जैसे मनुष्यों में ज्ञान संपादन करने की पाँच इंद्रियाँ हैं, वैसे ही मनुष्येतर जीवों में भी हैं। परंतु दूसरे जीवों की कोई-कोई ज्ञानेंद्रियाँ मनुष्यों की इंद्रियों से प्रयत्न होती हैं। इदाहरण के लिये गृद्ध की दृष्टि का विचार की जिए। वह मनुष्यों की अपेक्षा चहुत दूर की वस्तु देख सकता है। विल्ली की ब्राण-शिक भी प्रयत्न होती है। चाहे जितनी छिपी हुई जगह में दका हुआ दृष्ट रक्खा हो, वह वहाँ शीब्र ही पहुँच जाती है। प्राण की विशेष शिक्त प्रायः सभी पशुश्रों में देखी जाती है। परंतु इन पाँच इंद्रियों के ध्यतिरिक्त, जान पड़ता है, पशुश्रों में श्रीर भी कोई इंद्रिय है। यदि नहीं है, तो क्यों सिकरे के ध्याने के पहले

छ इन्होंने अपनी जाँच का फल एक अंध में अब मकट किया है, जिसमें सिद्ध किया है कि बंदरों की भी निज की कोली है।

ही चिड़ियाँ सशंक होकर इघर-उघर भागने लगती हैं। जंगल में शेर के कोसों दूर होने पर भी उस त्रोर पशु नहीं जाते। विद्वानों ने परीक्षा करके देखा है कि ऐसे अवसर पर जीवों की ब्राण-शक्ति काम नहीं देती। एकाएक, दो-दो मील पर स्थित वस्तु का ज्ञान बाए। द्वारा होना श्रसंभव है। परंतु पशुत्रों को हिंस्र जीवों के होने का ज्ञान बहुत दूर से हो जाता है। ललित-पुर से होती हुई जो सड़क फाँसी को छाई है, उस पर कई बार इक्केवालों के घोड़े शेर के शिकार हो गए हैं। जो इक्केवाले जीते बचे, उन्होंने बतलाया है कि जहाँ पर शेर था, उसके एक मील इधर ही से घोड़े ने छागे बढ़ना अस्वीकार किया। परंतु हंटरों की मार ने, वड़ी कठिनाई से, उसे किसी प्रकार आगे बढ़ाया, श्रीर दो-हो-चार मिनट में शेर ने श्राकर घोड़े पर श्राक्रमण किया। इससे क्या सिद्ध होता है ? इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्येतर जीवों को ईश्वर ने एक प्रकार का अंतर्ज्ञीन दिया है अथवा उनको कोई ऐसी इंद्रिय दी है, जिससे भावी विपत्ति की उन्हें पहले ही से सूचना हो जाती है, श्रीर वे श्रपने प्राण बचाने का उपाय करने लगते हैं। पर-मात्मन् ! तेरी द्यालुता की सीमा नहीं ! हमारे देश के ज्योतिप-मंथों में जहाँ उत्पालों का वर्णन है, वहाँ कहीं-कहीं लिखा है कि यदि कुत्ते ऐसा शब्द करने लग जायँ, अथवा उल्क यो चिल्लाने लगें, तो श्रमुक-श्रमुक उत्पात होने की सूचना सममनी चाहिए। श्र श्वर्य नहीं कि प्राचीन ऋषियों ने सृद्म परीचा द्वारा पशु-



छोटा-सा द्वीप फरांसीसियों का है। उसका क्षेत्रफत ३८१ वर्ग-मील है। उसमें १,६६,२३० मनुष्य रहते हैं। वह ४४ मील लंबा और १४ मील चौड़ा है। उसकी पहली राजवानी कोर्ट-डी ्रफांस-नामक नगर था। परंतु कुत्र दिनों से सेंटपीरी-नामक नगर राजधानी बनाया गया है। सेंटपीरी के उत्तर श्रीर द्विण, दोनो श्रीर, ज्वालामुखी पर्वत हैं। इन पवतों में मौंटपीरी सबसे वड़ा है। उसकी उँचाई ४,४३० फीट है। ये ज्वाला-वर्षी पर्वत बड़े ही विकराल हैं। परतु बहुत समय से ये निहित थे। किसी को यह शंका न थी कि फिर कभी ये पवेत ज्वाला उगलने लगेंगे। मनुष्यों का यह अनुमान भूठ निकला। गत वर्ष, मई के महीने में, एक दिन, प्रातःकाल, मोंटपीरी ने अपना विकराल मुख सहसा खोल दिया। वड़े वेग से उसका स्फाट हुआ, और राख, परथर, तप्त धातु इत्यादि की अखंड वृष्टि होने लगी। एक ऐसा विषाक्त धुद्याँ उसके भीतर से निकलना आरंभ हुआ कि उसके फैलते ही. कोई पंद्रह-बीस मिनट में ही, सेंटपीरो मनुष्य-होन हो गया। लगभग ३०,००० मनुष्य थोड़ी ही देर में भूमिशायी हो गए। जो जहाँ था, वह वहाँ ही रह गया। फ़ास का गवर्नर श्रीर उसकी स्त्री भी मृत्यु के मुख में पड़ी । श्रमेरिका श्रीर इँग-लैंड के सरकारी मुलाजिम भी न वचे। बचा एक हवशी अप-राधी ! उसने मनुष्य-हत्या को थी । इसिलये उसे प्राण-दंड की श्राज्ञा हुई थी। दो-ही-चार दिनों में उसे फाँसी होनेवाली थी। वह भू-गर्भ में एक कोठरी के भीतर वंद था। श्रतएव वही



न कर जाते। जहाँ पर जो जन्म से रहता है, बह विना किसी प्रवल कारण के उस स्थान को नहीं छोड़ता । मोंटपीरी के ज्वाला उगलने के लक्ष्ण इन जीवों को चाहे किसी स्वाभाविक रीति पर विदित हो गए हों, चाहे उनकी किसी ज्ञानेंद्रिय के योग से विदित हो गए हों, चाहे साधारण इंदियों के अतिरिक्त उनके श्रीर कोई इंद्रिय हो, जिसके द्वारा विदित हो गए हों, प्रंतु विदित श्रवश्य हो गए थे। भावी बातों को जान लेना श्रंतर्ज्ञान के विना संभव नहीं। अतएव यह सिद्धांत निकलता है कि ईश्वर ने पशुद्यों को, श्रपनी रक्षा करने-भर के लिये, यह श्रंत-ज्ञीन अवश्य दिया है। यदि इस प्रकार का अंतर्ज्ञीन किसी स्वाभाविक रीति पर, अथवा किसी इंद्रिय द्वारा हो सकता हो, श्रीर उसे मनुष्य साध्य कर सके, तो लोक का कितना कल्याए हो । निद्यों के सहसा बढ़ने, भूकंप होने और ज्वाला-गर्भ पर्वतों से श्राग, पत्थर इत्यादि के निकलने से जो अनंत मनुष्यों की वित होती है, वह न हो। भावी स्त्पात के तज्ञण देख पड़ते हो मनुष्य, श्रन्यत्र जाकर, श्रपनी रक्षा सहज ही कर सके।

कर्वी श्रीर स्वेंस इत्यादि पंडितों ने पशु-पित्तयों के जीवन-शास्त्र-संबंधी श्रमेक ग्रंथ लिखे हैं, श्रीर उनमें इन प्राणियों के ज्ञान, इनकी वुद्धि, इनकी भाषा, इनके स्वभाव श्रीर इनके श्राचरण इत्यादि का उन्होंने बहुत ही मनोरंजक वर्णन किया है। सर जान लवक-नामक एक शास्त्रज्ञ विद्वान, इस समय भी, पशु-पन्ती, कीट-प्रतंग इत्यादि जीवों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। परंतु जब से पूर्वोक्त-घटना मारिटनीक में हुई है, तब से घोरप श्रीर श्रमेरिका के विद्वानों का ध्यान इस शास्त्र की श्रीर श्रीर भी श्रिषक खिंचा है। वे इस समय वड़ी-बड़ी परीक्ताश्रों हारा यह जानने का यल कर रहे हैं कि मनुष्येतर प्राणियों को किस प्रकार भावी श्रापत्तियों की सूचना हो जाती है। सोगों को श्राशा है कि किसी समय वे इस कार्य में श्रवश्य सफल-काम होंगे, श्रीर निश्चित सिद्धांतों द्वारा मनुष्यों को नैसर्गिक श्रनथों से बचाने की कोई युक्ति निकालने में भी वे समर्थ होंगे। तथास्तु।

र् जुलाई, १६०३

## ६—क्या जानवर भी सोचते हैं?

जानवरों से हमारा मतलव पशुश्रों से हैं। क्या पशु भी विचार करते हैं, सोचते हैं, समम रखते हैं या चितना करते हैं ? हापैस मैगेजीन-नामक एक श्रॅगरेजी सामयिक पुस्तक में, एक साहय ने, इस विपय पर, एक लेख लिखा है। उसमें लेखक ने यह सिद्ध किया है कि जानवरों में समम नहीं होती; वे किसी तरह का सोच-विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वे बोल नहीं सकते। जिस प्राणी में बोलने की शक्ति नहीं, उसमें विचार करने की भी शक्ति नहीं हो सकती। इस विज्ञानी के सिद्धांतों का सारांश हम नीचे देते हैं—

श्रात्मतत्त्व-विद्या के जाननेवालों का यह मत है कि जान-वरों में किसी प्रकार की मानसिक शक्ति नहीं है। विशेष प्रकार की स्थिति श्राने से वे विशेष प्रकार के काम करते हैं। अर्थात् जैसी स्थिति होती है-जैसा मौका होता है - उसी के अनुसार जानवर काम करते हैं। यह नहीं कि जैसे आदमी सब काम समभ वूभकर करते हैं, वैसे वे भी करते हों। जब कोई विशेष स्थिति प्राप्त होती है, तब उसके अनुसार पशुत्रों की ज्ञानेंद्रियों पर क़ुछ चिह्न-से प्रकट हो जाते हैं। उन चिह्नों के पैदा होते ही उनकी इच्छा काम करने को चाहती है, श्रीर जैसे चिह्न होते हैं, वैसे ही काम वे करने लगते हैं। पशुत्रों को मानसिक भावना या चिंतना नहीं करनी पड़ती; वे इस तरह की भावनाएँ कर हो नहीं सकते। जब कोई आद्मी किसी पर श्राघात करना चाहता है, किसी को मारना चाहता है, तव वह उससे फ़ौरन ही अपना बचाव करता है अर्थात् ज्यों ही वह आधात होने के लक्तण देखता है, त्यों ही, उसी चए, वह पीछे हट जाता है, या और किसी तरह से अपना बचाव करता है। उस समय उसे किसी तरह का सोच-विचार नहीं करना पड़ता। जानवर इसी तरह विना किसी चिंतना, भावना या विचार के काम करते हैं। उनके सारे काम प्रवृत्ति या श्रम्यास की प्रेरणा से होते हैं। हम लोग श्रपने उदाहरण से जानवरों की शक्तियों का ऋंदाजा करते हैं। पर यह वात ठीक नहीं । जानवरों में मानसिक व्यापार के कोई चिह्न नहीं

देख पड़ते। किसी थ्रांतरिक प्रवृत्ति, उत्तेजना या शक्ति की प्रेरणा से ही वे सव शारीरिक व्यापार करते हैं। किसी मतलव से कोई काम करना विना ज्ञान के—विना बुद्धि के –नहीं हो सकता। ज्ञान दो तरह का है-म्बाभाविक श्रौर उपार्जित। स्वाभाविक पशुत्रों में श्रौर उपार्जित मनुष्यों में होता है। हम सव काम सोच-समभकर जैसा करते हैं, जानवर वैसा नहीं करते । उनमें विचार-शक्ति हो नहीं हैं; उनके मन में विचारों के रहने की जगह ही नहों; क्योंकि वे वोल नहीं सकते। ठीक-ठीक विचारणा या भावना विना भाषा के नहीं हो सकती। भाषा ही विचार की जननी हैं। भाषा ही से विचार पैटा होते हैं। वाणी श्रीर श्रर्थ का योग सिद्ध ही है। शब्दों से श्रर्थ या विचार उसी तरह श्रलग नहीं हो सकते, जैसे पदार्थी के श्राकार उनसे श्रलग नहीं हो सकते। जहाँ आकार देख पड़ता है, वहाँ पदार्थ जहर होता है। जहाँ विचार होता है, वहाँ भाषा जरूर होती है। विना भाषा के विषय-ज्ञान श्रीर विषय-प्रशृत्ति इत्यादि-इत्यादि वातें हो सकती हैं, परंत विचार नहीं हो सकता। पशु अपनी इंद्रियों की सहायता से ही पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो पदार्थ समय खौर श्राकाश में विद्यमान रहते हैं। सिर्फ उन्हीं का ज्ञान पशुद्रों को इंद्रियों से होता है, श्रीर पदार्थी का नहीं। पशुश्रों में स्मरण-शक्ति नहीं होती । पुरानी वातें उन्हें याद नहीं रहती । यही पूर्वोक्त साहव का मत है। इनमें से बहुत-सी वातों का खंडन हो सकता है। कुछ का खंडन लोगों ने किया भी है। विचार क्या चीज है ? सोचना किसे कहते हैं ? सिर में एक प्रकार के ज्ञान-तंतु हैं। बाहरी जगत् की किसी चीज या शक्ति का प्रतिविव-रूपी ठप्पा जो उन संतुत्रों पर उठ श्राता है, उसी का नाम विचार है। जितने प्रकार के शब्द सुन पड़ते हैं, उनकी तसवीर सिर के भीतर तंतुओं पर खिंच-सी जाती है। यह तसवीर मिटाए नहीं मिटती। कारण उपस्थित होते हो वह नई हो कर ज्ञान-प्राहिका शक्ति के सामने श्रा जाती है। यह कहना ग़लत है कि विना भाषा के विचार नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं, वे शायद उन शब्द-समहों को भाषा कहते हैं, जो वर्ण-रूपी चिह्नों से वने हैं। पर क्या कोई इंजीनियर या मिह्नी एक वड़े-से-वड़े मकान या मीनार की कल्पना, विना ईंट, पत्थर श्रौर चूने इत्यादि का नाम लिए भी, नहीं कर सकता ? क्या ज्यामिति-शास्त्र के पंडित को अपना मतलव सिद्ध करने के लिये वर्ण-रूपिणी भाषा की कुळ भी जरूरत पड़ती है ? श्रथवा क्या वहरे श्रीर गुँगे श्रादमी ज्ञान-तंतुत्रों पर चित्रित चित्रों की सहायता से भावना, कल्पना, विचार या स्मरण नहीं करते ?

फिर विचार की वड़ी जरूरत भी नहीं देख पड़ती। क्या विना विचारणा के काम नहीं चल सकता ? सच पूछिए, तो जगत में बहुत कम विचारणा होती है। हरवर्ट स्पेंसर तक के वड़े-वड़े ग्रंथ विचारणा के चल पर नहीं लिखे गए। स्पेंसर ने अपने आत्म-चरित में ऐसा ही लिखा है। उसका कथन है कि मैंने उन्हें अपनी

ताजमहल की कल्पना करनेवाले में भी ज्ञान था, श्रीर घोंसला या गार बनानेवाले जीवों में भी वह है। किसी में कम, किसी में ज्यादा। मकड़ी, चिड़ियाँ, लोमड़ी श्रीर चींटी इत्यादि छोटे-छोटे जीव तक श्रपने-श्रपने काम से ज्ञान रखने का प्रमाण देते हैं, श्रीर ज्ञान मन का व्यापार है। मन से ज्ञान का वहुत वड़ा संबंध है। तो फिर यह कैसे कह सकते हैं कि जानवरों में मान-सिक विचार की शक्ति नहीं है?

जो कुछ हम सोचते या करते हैं, वह इंद्रियों पर उठे हुए वित्र का कारण नहीं है। उसका कारण ज्ञान है। एक किताब या कुर्सी की तसवीर मक्खी की इंद्रियों पर भी वैसी ही खिचेगी, जैसी पालने पर पड़े हुए एक छोटे वालक की इंद्रियों पर। पर जिसमें जितना ज्ञान होता है, जिसमें जितनी बुद्धि होती है, उसी के श्रनुसार सांसारिक पदार्थों या शक्तियों को ज्ञानगत मूर्तियों का महत्त्व, न्यूनाधिक भाव में, सब कहीं देख पड़ता है। जिस भाव से हम एक किताब को देखेंगे, भैंस उस भाव से उसे न देखेगी। पर देखेगी जकर, श्रीर उसका चित्र भी उसकी ज्ञानेंद्रियों पर ठीक वैसा ही उतरेगा, जैसा श्रादमियों की इंद्रियों पर उतरता है।

इसमें संदेह नहीं कि सोचना या विचार करना—चाहे वह ज्ञानात्मक हो, चाहे न हो—मस्तिष्क की क्रिया है। श्रतएव उसका संबंध मन से है। श्रीर, श्रादमी से लेकर चींटी तक, सब जीवधारियों में, श्रपनी-श्रपनी स्थिति श्रीर श्रावश्यकता के श्रनुसार, मन होता है। यह नहीं कि किसी में वह विलकुल ही न

लेने का फायदा नहीं उठातीं। उसकी सहायता से वे अपनी खूराक का पता मूँ वकर नहीं लगा सकती। अगर किसी जानवर की लाश किसी चीज से छिपा दी जाय या किसी चीज की आड़ में कर दी जाय, तो गीघ, कौए और चील्ह वग़ैरह मांस-भन्नी चिड़ियाँ उसे नहीं हुँ द सकतीं । सुँ घकर वे उसका पता नहीं लगा सकती। डॉक्टर ग्यूलेमार्ड ने इस वात को परीचा से सिद्ध किया है। बहुत मौक्रों पर ऐसा हुआ है कि शिकार किए हुए जानवर को वह घर नहीं ले जा सके। भारी होने के सबब से उसे वह अकेले नहीं उठा सके। इस हालत में उन्होंने उस जानवर का पेट फाड़कर उसकी आँतें वरोरह फेक दी हैं, श्रौर लाश को वहीं, पास के किसी गढ़े में, छिपा दिया है। श्रादिमयों को साथ लेकर लाश उठा ले जाने के लिये जब वह लौटे हैं, तब उन्होंने देखा है कि सैकड़ों मांसखोर चिड़ियाँ श्रालायश वग़ैरह के पास वैठी हैं। पर वहाँ जरा दूर पर, गढ़े के भीतर छिपाई हुई लाश के पास वे नहीं गई। उसका कुछ भी पता उनको नहीं लगा। यदि उनमें ब्राण-शक्ति होती, तो सूँ घकर वे जरूर उसे दूँ इ निकालतीं।

श्रतेग् जेंडर हिल साहब ने श्रनाज खानेवाली चिड़ियों की प्राण-शक्ति को परीचा की है, श्रीर उसका नतीजा उन्होंने प्रकाशित किया है। उन्होंने श्रनाज की एक छोटी-सी ढेरी लगाकर उसके भीतर रोटी के दुकड़े रख दिए। इन दुकड़ों को उन्होंने पहले ही से हींग, कपृर, तेवेंडर इत्यादि उम गंधवाली चीजों से खूब लपेट दिया। तब अनाज चुनने के लिये उन्होंने एक भूखे मुर्रों को छोड़ा। उसने चुनते-चुनते रोटी पर चोंच मारी, और उसके भीतर उसने चोंच प्रवेश कर दी। एक सेकंड में उसने चोंच खींच ली, और गरदन ऊपर उठाकर उसे जरा हिलाया। यस, फिर वह खाने लगा, और रोटी के टुकड़ों की एक-एक करके खा गया। इस जाँच से अच्छी तरह यह न मालूम हुआ कि मुर्रो को गंध से घृणा है या प्रीति। इस कारण हिल साहब ने एक और जाँच की। इस बार की जाँच पहते से अधिक कड़ी थी।

डन्होंने छलनी की तरह के एक वर्तन को उल्टा करके उसके उपर दाना रख दिया। वर्तन के नीचे क्लोरोफार्म (ज्ञान-नाशक दवा, जिसे सुँघाकर डॉक्टर लोग चीड़-फाड़ का फाम करते हैं) में डुवोकर रपंज का एक टुकड़ा उन्होंने रक्खा। तब दाना चुगने के लिये एक मुर्गी को छोड़ा। जब थोड़ा दाना चुगने के लिये एक मुर्गी को छोड़ा। जब थोड़ा दाना चुगने से रह गया, तब उस चिड़िया ने वर्तन के अपर धीरे-धीरे चोंच माग्ना शुरू किया। उसने वार-वार अपना सिर अपर एटाया, और बाजू फैलाए। इससे यह जाहिर हुआ कि क्लोरो-फार्म का छुछ असर उस पर जरूर हुआ। परंतु जब उन्होंने मुर्ग को उसी तरह चुगने के लिये छोड़ा, तब उस हजरत ने खरा भी इस बात का चिह्न नहीं जाहिर किया कि उस पर क्लोरोफार्म का छुछ भी असर हुआ हो। इसके बाद परीज्ञ ने 'प्रूजिक एसिड' को छलनी के नीचे रक्खा। यह बहुत ही तीव्र

श्रीर उप-गंधी तेजाव है। फिर सुर्ग सहाराय चुगने के लिये छोड़े गए। तेजाव की तेजी का खयाल करके हिल साह्व वहाँ से हट आए। कुछ देर तक उस वीर मुर्ग ने मामृली तौर पर भट-भट दाना चुगा। किसी तरह की कोई शेर-मामूली वात उसमें नहीं देख पड़ी। पर जरा देर वाद उसे चकर आने लगा। एक टाँग को दूसरी पर रखकर वह खड़ा हो गया। वार-वार ष्यपनी चोंच को वह ऊपर उठाने लगा। फिर कुछ देर में वह वहाँ से हट श्राया, श्रीर श्रपने रहने की जगह चला गया। वहाँ अपना सिर नीचे कुकाकर श्रीर पख फेलाकर वह खड़ा रहा। दस मिनट तक वह इस हालत में रहा। इसके वाद वह **उस छलनी के पास फिर वापस श्राया**। पर दुबारा दाना चुगने की कोशिश उसने नहीं की। देखने पर मालूम हुआ कि उसकी चोटी ख़न से भीगी हुई थी।

इन परीक्षाओं से इस वात का अच्छी तरह पता नहीं लगा कि चिड़ियों में प्राण-शिक होती है अथवा नहीं। और, होती है, तो कितनी होती है; किस-किस चिड़िया में होती है; और किसमें कम और किसमें अधिक होती है। इस विपय की जाँच जारी है। आशा है, कुछ दिनों में कोई निश्चित सिद्धांत स्थिर हो जाय।

पृत्रिल, १६ ४

## ११--पशुओं में बोलने की शिक्त

श्रव तक लोगों का यही खयाल था कि पश्च मनुष्यों की भाषा नहीं वोल सकते। परन्तु योरप और श्रमेरिका के प्राणि-तत्त्व वेत्ताओं ने श्रपने श्रनुभवों द्वारा इस विचार को श्रसत्य सिद्ध कर दिया है। उन्होंने दिखला दिया है कि शिचा पाने पर पशु मनुष्यों की वोली थोड़ी-वहुत वोल सकते हैं। प्राणि-विद्या के जिन पंडितों ने इस विपयकी विशेष श्रालोचना को है, उनमें श्रध्यापक वेल, वूसलर, किनेसैन, कार्नेस तथा गार्नर मुख्य हैं। इनमें से केवल प्रथम दो प्राणि-विद्या-विशारदों के श्रनुंभवों का संचिष्त वृत्तांत हम सुनाते हैं। पहले वेल साहब के श्रनुभवों का सार्राश सुनिए—

अध्यापक वेल के पिता चिकित्सक थे। वह तोतलेपन का यहुत अच्छा इलाज करते थे। अतएव सैकड़ों तोतले अपनी चिकित्सा कराने के लिये उनके पास आया करते थे। उन्हीं तोतलों का सुँह देखते-देखते एक यार अध्यापक वेल के मन में यह वात आई कि क्या कुत्तों के मुँह से भी मानवीय शब्द कहलाए जा सकते हैं। इस यात की परीचा करने के लिये उन्होंने एक कुत्ता पाला, और उसके मुँह से शब्द कहलवाने की कोशिश करने लगे। कुछ दिनों तक परिश्रम करने के वाद वह कुत्ता अँगरेजी का 'मामा' (Mamma = मा)-शब्द उच्चारण करने लगा। कुछ दिनों बाद वह 'श्रांड मामा' (Grand Mamma = दादी) भी कहने लगा। यह देखकर लोगों को वड़ा आश्चर्य हुआ, और यह आशा हुई कि वह सिखलाए जाने पर और शब्द भी बोल सकेगा। अतएव पूर्वों क अध्यापक महाशय ने उसे 'हाउ आर यू गांड मामा' (How are you Grand Mamma=दादी, कैसी तिबयत है ?) यह वाक्य सिखाना प्रारंभ किया। कुछ दिनों में वह कुत्ता यह वाक्य भी अस्पष्ट रूप से उच्चारण करने लगा। यह देखकर वेल साहव तथा उनके पड़ोसियों के हुए और विस्मय की सीमा न रही।

श्रध्यापक वेल की पशुशाला में श्रन्य पशुश्रों के साथ वहुत-से वंदर, कुत्ते तथा तोते भी हैं। इन्हें वह वहुत प्यार करते हैं। कारण यह कि ये प्राणी मानव-भाषा के कोई-कोई शब्द श्रच्छी तरह बोल सकते हैं। इनमें से कोई ऐसे भी हैं, जो कुछ वणें लिख सकते हैं। पीटर नाम का एक वंदर है। कहते हैं, वह श्रॅगरेजी-वण माला साफ-साफ लिख सकता है। वेल साहव के तोते भी मनुष्य की बोली बोलने में निपुण हैं। परंतु श्रापका मत है कि श्रन्य पशु-पित्तयों की श्रपेत्ता वंदर श्रोर कुत्ते मानवीय भाषा बोलना श्रधिक श्रच्छी तरह श्रीर श्रधिक जल्दी सीख सकते हैं; यहाँ तक कि श्राप शब्दोच्चारण के लिये कुत्तों के कंठ की गठन-प्रणाली को मानव-कंठ की गठन-प्रणाली से श्रधिक उपयोगी बतलाते हैं।

श्रव तक जो हमने लिखा, उससे यह प्रकट है कि यदि परिश्रम-पूर्वक शिचा दी जाय, तो वंदर और कुत्ते मानव-भाषा के कुछ शब्द बोल सकते हैं। परंतु हाल ही में, जर्मनी में, एक ऐसे श्रद्भुत कुत्ते का पता लगा है, जो विशेष शिचा पाए विना ही मनुष्यों की तरह कुछ शब्दों द्वारा वातचीत कर सकता है। इसकी भाव-व्यंजक भाषा केवल तोता-रटंत नहीं, किंतु स्वाभा-विक मानिक विकास का फल है। इस विचित्र कुत्ते ने वैज्ञानिक संसार में हलचल-सी डाल दी है। इसका नाम डान है।

हान ने शैशवावस्था में ही अपनी असाधारण युद्धिमत्ता का परिचय दिया था। उसके शैशवकाल की बहुत-सी आश्चर्य-जनक वातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं, उसको कभी किसी प्रकार की शिचा नहीं दी गई। उसमें अन्य गुणों की तरह भाषा का आप-ही-आप विकास हुआ। वह जव चाहता है, तब खुद ही बातचीत करने लगता है, और जब नहीं चाहता, तब हजार कोशिश करने पर भी नहीं बोलता।

जिस समय वह छ महीने का था, उसी समय उसने छर्धयुक्त शब्दों का उच्चारण करके लोगों को आश्चर्य में डाल दिया
था। एक वार वह अपने स्वासी की मेज के सामने आकर
खड़ा हुआ, और उनकी ओर इस प्रकार देखने लगा, मानो कुछ
चाहता हो। मालिक ने पृद्धा—"क्या तुम कुछ चाहते हो?"
उसने स्पष्ट रूप से अपने देश की जर्मन-भाषा में उत्तर
दिया—"हाँ, चाहता हूँ।" इस अद्भुत कांड को देखकर मालिक
के आश्चर्य की सीमा न रही। उस दिन से वह उसे विशेष
भाराम से रखने लगे।

पर या दुर्दिन के समय वह वातचीत करना नहीं चाहता। उस समय केवल चुपचाप पड़े रहना ही उसे अच्छा लगता है। यह अक्सर देखा गया है कि अधिक वातचीत करने से वह थक जाता है। कारण यह कि भाषा मानसिक व्यापार है, और पशुओं में मानसिक शक्ति कम है। इसलिये थोड़ा-सा भी मान-सिक परिश्रम करने से वह थक जाता है।

डान शिकारी जाति का कुत्ता है। वह वड़ा ही सुंदर है। उसकी आँखें प्रतिभा-व्यंजक है। सच पृष्ठिए, तो उसकी आँखों से मानवीय भाव साफ-साफ मत्तकता है, और उसकी गति तथा आचरण इस बात को श्रच्छी तरह प्रकट करते हैं कि वह मनुष्यों और कुत्तों का मध्यवर्ती जीव है।

डॉक्टर वूसलर के व्याख्यान का यही सरांश है। व्याख्यान के अंत में डॉक्टर साहब ने अपनी कही हुई वातों को प्रमाणित करने के लिये सब लोगों को डान के दर्शन कराए, और भरी सभा में उसकी परीक्षा ली। पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है ? उसने कोरन ही गभीर स्वर से उत्तर दिया— "डान।" इनके बाद परिष्कृत जर्मन-भाषा में डॉक्टर बूसलर और डान के बीच निम्न-लिलित प्रश्नोत्तर हुए—

वूसतर—"तुम्हें कैसा जान पड़ता है ?" डान—"भूख लगी है।" वूसतर—"क्या तुम कुछ खाना चाहते हो ?" डान—"हाँ, चाहता हूँ।" रोटी का एक टुकड़ा दिखाकर वूसलर साहव ने पूछा—"यह

उसने तुरंत ही उत्तर दिया—"रोटी।"

तत्पश्चात् उससे श्रीर भी बहुत-से प्रश्न किए गए, जिनका उसने ठीक-ठोक उत्तर दिया।

डान यों तो कितने ही शब्द बोल सकता है, परंतु जितने शब्दों का वह ठीक-ठीक श्रौर वहुधा प्रयोग करता है, उनकी संख्या नौ है। इससे यह न सममना चाहिए कि केवल इतने ही शन्द उसने रट लिए हैं, श्रौर उन्हीं को दोहराता है। डान इन रान्दों का गुद्ध उचारण करना तथा इन्हें यथास्थान रखकर चाक्य वनाना और उन्हें उचित अवसर पर आवश्यकतानुसार प्रकट करना भी जानता है। वह मनुष्यों की तरह वड़ी खूवी से श्रपने मनोगत भाव प्रकाशित करता तथा प्रश्नों का उत्तर वड़ी सफ़ाई से देता है। फिर डान की शब्द-संख्या को भी कम न सममना चाहिए; क्योंकि जब हम यह देखते हैं कि आग्ट्रे लिया के मृल-निवासियों की शब्द-संख्या केवल डेढ़ सौ है, तथा सभ्य देशों में रहनेवाले लोग भी प्रायः दो सौ से अधिक शब्द अपने रोजाना घोल-चाल में इस्तेमाल नहीं करते, तव हमें यह जान पड़ता है कि वास्तव में छत्ते के रूप में डान मनुष्य ही है।

मार्च, १६१२

# १२-विद्वान् घोड़े

श्रमेरिका के एक ऐसे कुत्ते का हाल पाठक सुन चुके हैं, जो मनुष्य की बोली बोल सकता है। श्रव विद्वान् घोड़ों का भी वृत्तांत सुन लीकिए। यह वृत्तांत भी श्रमेरिका के प्रसिद्ध पत्र 'साइंटिकिक् श्रमेरिकन' में प्रकाशित हुआ है। इसे सहस्र रजनी चरित्र की कहानी या गप न समिकए। इन बातों की परीचा पंडितों ने की है, श्रीर इनके सच होने का सार्टिकिकेट भी दिया है। जिन लोगों ने इन बातों की सचाई में संदेह किया था, श्रीर इन घोड़ों का समक्त श्रीर गिणत-शक्ति को बात को इनके मालिकों की चालाकी बताई थी, उनकी श्रालोचनाश्रों का खंडन श्रनेक पंडितों ने श्रच्छी तरह किया है।

किसी नए वैज्ञानिक तत्त्व का पता लगने पर पता लगानेवाले का कर्तव्य है कि उस विषय से संबंध रखनेवाली सारी बातें वह लिख ले। इसके बाद वह तत्संबंधी सिद्धांत हुँ द निकालने की चेष्टा करे। यही व्यापक नियम है। पर जब कोई अली-किक और अद्भुत बातें ज्ञात होती हैं, तब पहले यही देखना पड़ता है कि वे बातें सच भी हैं या नहीं; क्योंकि पहले तो उन पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता। अतएव पहले उनकी सचाई पर दढ़ प्रमाण देना पड़ता है। सिद्धांत पीछे से निकाले जाते हैं। यह, घोड़ों की विद्वत्ता-संबंधी विषय, भी अलौकिक अत-एव अविश्वसनीय-सा है। इसलिये पहले उसका संन्नित वृत्तांत तिखकर उसकी संचाई का प्रमाण दिया जायगा। सिद्धांत पीछे से निकतते रहेंगे।

जर्मनी में एक महाशय रहते हैं। उनका नाम है हर वॉन आस्टिन। उन्होंने एक घोड़ा पाला और उसका नाम रक्खा हंस। इस वात को कई वर्ष हुए। उन्होंने उसे अन्यान्य वातों के सिवा जोड़, वाक़ी, गुणा आदि के प्रश्न हल करना भी सिखाया। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध किया कि हंस में सोचने, समभने और याद रखने की शक्तियाँ विद्यमान हैं। इस घोड़े के गणित-ज्ञान की परीज्ञा डाँक्टर फस्ट नाम के एक विद्वान् ने की। पर उसकी राय में इस घोड़े के संबंध की सारी बातें आस्टिन की चालाकी का कारण मालूम हुई। अतएव उसने अपनी जाँच का फल बड़े ही प्रतिकृत शब्दों में प्रकाशित किया। आस्टिन ने हर अंक के लिये अपने घोड़े की टाप के ठोंकों की संख्या नियत कर दी थी।

ख्दाहरणार्थ — १ के लिये एक ठोंका, २ के लिये दो, ३ के लिये तीन । इसी तरह और भी समिभए । जब खंस घोड़े के सामने बोर्ड पर जोड़ने, घटाने या गुणा करने के लिये हुझ संख्याएँ लिख दी जातीं, तब वह पृद्धे गए प्रश्न का उत्तर अपनी टापों के ठोंकों से देता । इस पर डॉक्टर फाट ने आस्टिन पर यह इलजाम लगाया कि ज्यों ही घोड़ा उत्तर सृचक श्रंकों को बतानेवाले ठोंकों की श्रंतिम संख्या पर पहुँचता है, त्यों ही आस्टिन साहब छुछ इशारा कर देते हैं । इस इशारे को पाते

ही घोड़ा वहीं रुक जाता है, श्रोर ठोंके नहीं लगाता। श्रतएव उसकी टापों के ठोंकों की संख्या से सही जवाव निकल श्राता है। यदि मालिक इशारा न करे, तो घोड़ा कभी सही जवाव न दे सके। इस पर श्रखवारों में बहुत दिन तक वाद-विवाद होता रहा। कितनों ही ने यह सब श्रास्टिन साहब की वाजीगरी बताई। कितनों ही ने कहा कि यिं श्रास्टिन साहब के इशारों से भी हंस वे सब काम करता हो, जिनके किए जाने की घोपणा की गई है, तो यह साबित होता है कि श्रोर घोड़ों की श्रपेक्षा वह श्रधिक बुद्धिमान है, श्रोर उसमें सोचने, समफने, श्रार्थात् विचार करने की भी शक्ति है।

जमनी में एक जगह एल बरके रह है। यहाँ काल नाम के एक धनी रहते हैं। वह बहुत बड़े व्यापारी हैं। ि ज्ञान से भी श्रापको प्रेम हैं। जब उन्होंने हंस की बुद्धिमत्ता की वातें अखवारों में पढ़ीं, तब उन्होंने इस घोड़े को प्रत्यन्त देखना चाहा। वह श्रास्टिन के श्रस्तबल में गए। हंस को उन्होंने देखा, श्रीर बड़ी कड़ी परीत्ताएँ लीं। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि श्रास्टिन के लिये इशारा देना श्रसंभव हो गया। तिस पर भी हंस ने उनके दिए हुए जोड़, बाक़ी और गुणा श्रादि के प्रश्नों के सही- सही उत्तर दिए। इस पर काल को विश्वास हो गया कि यह घोड़ा श्रवश्य ही श्रलौकिक बुद्धिमान है। उन्होंने कहा कि जिन विज्ञान-शास्त्रियों ने इस घोड़े की बुद्धिमानी क्या, विद्वत्ता में शंका की है, उनकी शंका को मैं निमूल

सिद्ध करने की चेष्टा करूँगा। यह कहकर वह अपने घर लोट आए।

घर श्राकर काल ने दो श्ररवी घोड़े खरीदे। एक का नाम उन्होंने मुहम्मद् रक्खा, दूसरे का जरिक । यह वात १६०८ की है। इसी सन् के नवंबर की दूसरी तारीख़ को उन्होंने इन घोड़ों को सिखाना शुक्त किया। शिचा का ढग उन्होंने प्रायः वही रक्खा, जो श्रास्टिन का था। बहुत ही थोड़ा फेर-फार करके उस प्रणाली को कुछ छौर सरल छवश्य कर दिया। उन्होंने भी श्रास्टिन ही की तरह प्रत्येक श्रंक के लिये घोड़ों के ख़रों के ठोंकों की संख्या नियत कर दी। इकाई के छंगों के लिय वह दाहने पैर के खुर से खोर दहाई के खंकों के लिए वाएँ से काम लेने लगे। तीन ही दिन में, वोर्ड पर लिखे गए, १,२,३,-ये तीन श्रंक-घोड़े सीख गए, श्रीर उन शंकों पर मुँह रखकर पुछे गए छंक भी वे बताने लगे। दस दिन बाद मुहम्मद ४ तक गिनने लगा। इसके बाद काल ने उन दोनो को इकाई चौर दहाई का भेद सिखाया। तव वे घ्यपते दाहने वाएँ पैरों के खुरों से उनको वदाने लगे। १२ दिन बाद मुहम्मद जोड़ छोर याक्री लगाने लगा। उसे ऐसे सदाल दिए जाने लगे-

> १ + २, २ + ४ इत्यादि ५—२, ४—२ इत्यादि

१८ नवंदर को काल साहब ने गुला छोर भाग सिखादा. श्रीर २१ को कसर और कसरवाले छंदों का दीड़ छादि। दिसंबर में मुहम्मद ने कुछ शब्द जर्मन और कुछ फ़ेंच-भाषाओं के सीख लिए, और इन भाषाओं में किए गए प्रश्नों को वह समक भी लेने लगा। १६०६ के मई महीने में मुहम्मद वर्ग-मूल और धन-मून भा सोख गया, और गणित के कठिन-से-कठिन प्रश्नों का उत्तर देने लगा। गणित-ज्ञान में उसने मनुष्य को भी मात कर दिया।

इसके वाद उन घोड़ों को पढ़ना श्रीर 'स्पेलिंग्' करना सिखाया जाने लगा। रोमन-वर्णमाला के प्रत्येक अन्तर के लिये ११ श्रौर ६६ के बोच का कोई श्रंक निश्चित किया गया। चार ही महीने की शिचा से चरिक, चाहे जो शब्द उसके सामने उचारण किया जाय, उसके स्पेलिंग कर लेने लगा—िकर चाहे वह शब्द कभी उसने वोडे पर िखा देखा हो। चाहे न देखा हो । कल्पना कीजिए, उसक सामने पेपर ( Paper )-शब्द बोला गया। बोलते ही वह P-A-P-E-R कह देगा। अर्थात् इन पाँचों वर्णों के लिये जो अंक निश्वित होंगे, उन्हें वह श्रपने पैरों के ठों कों से बना देगा। जर्मन या फ़रेंच-भाषा में उत-उन भाषाओं के शब्द-विशेषों में जो वर्ण होंगे, उनकी वह कम परवा करेगा। परवा वह सिर्फ उच्चारण की ध्वनि की करेगा। अर्थात ध्वनि से जो स्वर या व्यंजन व्यक्त होंगे, उन्हीं को वह अपनी टापों से बतावेगा। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि जर्मन, फ़ोंच और अँगरेजी आदि भाषाओं की शब्द-लिपि श्रस्वाभाविक है। इस वात को मनुष्य ही नहीं, घोड़े तक सम-

मते हैं। इसी से वे ध्वित के अनुसार, जैसा कि देवनागरी-लिपि में होता है, उनकी दर्श-कल्पना करते हैं। अस्तु।

महम्मद एक दक्षे दीमार हो गया। उसकी पिछली टाँग में चोट छा गई। वह लँगड़ाने लगा। पशु-चिकित्सक डॉक्टर मिट-मैन बुलाए गए। उन्होंने उसे देखा, श्रौर दवा वताकर चले गए। इसके बाद डॉक्टर डेकर उन घोड़ों को देखने आए। उन्हें काल साह्य जरिक के पास ले गए। जाकर वह उससे योले — डॉक्टर मिटमैन की तरह यह भी चिकित्सक हैं। इनका नाम है डेकर। परंतु यह मनुष्य की चिकित्सा करते हैं, पशुत्रों की नहीं। स्त्राध घंटे तक जरिक का इम्तहान—जोड़, बाक़ी, गुर्णा, भाग, वर्गमूल, घन-मृल तथा वर्ण-निदेश या स्पेलिंग् में – हुआ। सबमें वह पास हो गया। इम्तहान हो चुकने पर क्राल ने उससे पृछा-क्या तुम्हें इनका नाम खब तक याद है ? जरिक ने खपने पैरों के ठोंकों से एतर दिया-D-G-R याद रखिए, Dekker के सही-सही एचचारण करने से प्रायः उन्हीं तीन वर्णों की ध्वित मुँह से निकलती है। जरिक वर्णों के वीच का स्वर भूल गया था। पर वाद् दिलाने पर उसने ध्वपनी भूल सुधार दी।

श्रास्टिन के साथ वैज्ञानिकों ने कैसा मुल्क किया था—उसे किस तरह भूठा ठहराया था—यह वात काल साहव श्रच्छी तरह जानते थे। धातएव उन्होंने धापने घोड़ों की शिद्धा का समाचार धालवारों में न प्रकाशित किया। कुछ ही विश्वसनीय विद्यानों धीर मित्रों की उनकी परीद्धा लेने दी। तीन साल दाद, उन्होंने, इस विषय पर, एक पुस्तक लिखकर प्रकाशित की।
फल यह हुआ कि जर्मनी के विद्वानों और विज्ञान-वेत्ताओं में
इलचल मच गई। उनके दो दल हो गए। एक अनुकूल पच,
दूसरा प्रतिकूल। उन दोनो ने अपने-अपने पच की हाँकने में
आकाश-पाताल एक कर दिया था। पशु-शास्त्र, मानस-शास्त्र,
प्राणि-विज्ञान आदि के पंडितों की समक्त में यह बात आती
ही नहीं कि घोड़े भी सिखलाने से इतने विद्वान हो सकते हैं।

#### १३--एक हिसाबी कुत्ता

एक हिसाबी कुत्ते का हाल सुनिए। यह कुत्ता केवल हिसाबी ही नहीं, हिसाब लगा देने के सिवा यह मनुष्य की बोली भी समक्त लेता और दी हुई कितनी ही आज्ञाओं का पालन भी अत्तरशः करता है। इसमें और भी एक बड़ा ही आश्वर्य-जनक गुगा है। यह मनुष्य के मन की वात भी जान लेता है। अतएव कहना चाहिए कि यह पूर्ण-प्रज्ञ योगियों अथवा अंतर प्रिधारी महारमाओं की बराबरी करनेवाला है।

श्रमेरिका के संयुक्त-राज्यों में एक राज्य या रियासत अरिजोना नामक है। वहाँ ट्राष्ट्रोन नाम के एक इंजीनियर हैं। यह श्रजीव कुत्ता श्राप ही का है। श्राप ही ने इसे शित्ता दो है। इसके विपय में, श्रमेरिका के श्रखवारों में, श्रनेक लेख निकल चुके हैं। साई-टिकिक् श्रमेरिकन-नामक एक वैज्ञानिक पत्र के संपादकों ने इसकी परीचा करके जो वार्ते हैं, प्रकाशित की । उनका उल्लेख, संचेप में, नीचे किया जाता है—

इस कुत्ते का नाम हेक्टर है। गिएत के यह कितने ही प्रश्न, पात-की-वात में, हल कर देता है। कितने ही मामूनी काम करने के लिये आज्ञा पाने पर, विना किसो इशारे या विशेष प्रकार की शिक्षा के, तुरंत उन्हें ठीक-ठीक कर दिखाना है। उदा-हरण लीजिए—कमरे में एक कुरसी रक्खी थी। इस के मालिक ने आज्ञा दी—"हेक्टर, अपनी पिछली टाँगों के बल चलकर इस कुरसी की प्रदक्षिणा करो। जब कुरसो को पीठ के सामने आजाओ, तब खड़े हो जाओ और भूँ को। फिर उसी तरह कुरसी की प्रदक्षिणा करते हुए लीटो, और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ।" हेक्टर ने इस आज्ञा का पालन अत्तरशः कर दिखाया। किर उससे कहा गया—"रहो काराज्ञ को टोकरी को पंजे से उलट दो।" उसने बैसा ही किया। "अच्छा, अब मुँह के धको से उसे गिराओ।" हेक्टर ने गिरा दिया।

लोगों को यह शंका हो सकती है कि शायद सिखलाने से हेक्टर ऐसा करता हो। उने यह सब काम करने की शिचा, घंदरों छौर रीछों की तरह, शायद पहले ही से दी गई हो। इस संदेह को दूर करने के लिये हेक्टर के और करतब सुनिए।

विजली की जैसी पंटियाँ रेल के तार-परों में रहती हैं, वैसी ही एक पंटी हेक्टर के सामने रक्खी गई। हेक्टर उसकी 'की' (खटका देनेवाली चाभी) पर अपना पंजा रखकर

सावधानता पूर्वक वेठ गया। तत्र उससे पूछा गया—"चार तियाँ ?" उत्तर में टन-टन करके बारह बार घंटी वल उठी। "छ तिरुक ?" पूछते ही अठारह ठोंके घंटी पर पड़े। इसके वाद हेक्टर का मालिक वीस फीट दूर जाकर खड़ा हुआ। पीठ उसने हेक्टर की तरक की और मुँह दीवार की तरक । फिर उसने पूछा—''छ चौको ?'' घंटी ने टन-टन जवाव दिया, चौबीस। इस परीचा का फल देखकर भी शंका हुई कि कहीं किसी ढव से इस कुत्ते को इन सब प्रश्नों के उत्तर पहले ही से न सिखला दिए गए हों। इस कारण और भी गहरी और कठिन परीचा की ठहरी। परीचा लेनेवाले महाशय ट्राञ्चोन साहव के पास गए। वह हेक्टर से वहुत दूर खड़े हुए थे। उनके कान में परी लक जी ने धीरे से — इतना धीरे से कि दो कीट की दूरी पर खड़ा हुत्रा त्रादमी भी न मुन सके -कहा, "पाँच सत्ते ?" चस, उनके कान में यह कहना था कि हैक्टर की घंटी ने ३४ ठोंके लगा दिए। अर्थात् प्रश्न को कान से सुना भी नहीं, पर उत्तर दे दिया, श्रीर ठीक दे दिया। दिया भी इतनी शीवता से कि ठोंकों का गिना जाना मुश्किल हो गया। इसी तरह जोड़, बाक़ी श्रौर गुणा के कितने ही प्रश्न पूछे गए, श्रौर सबके उत्तर हेक्टर ने सही-सही दे दिए। दो-एक दफ़े उससे भूलें भी हुई। पर ये भूतें शायद गिननेवालों की ही हों, क्योंकि घंटी पर ठोंके इतनी शीघता से पड़ते थे कि एक ठोंके को दो आथवा दो को एक गिन जाना वहुत संभव था।

इन परीचार्थ्यों से यह सृचित हुऋा कि इस क़ुत्ते में कोई देवी शक्ति है। इसे एक प्रकार का अंतर्ज्ञान या दिव्यहिष्ट प्राप्त है। इसी से यह दूसरे के मन की वात हो नहीं जान लेता, किंतु किए गए प्रश्नों का उत्तर भी इसे वही ऋदृष्ट-शक्ति वता देती है। ऐसी शक्ति हेक्टर में सचमुच ही है या नहीं, इसकी जाँच के लिये पहले सं भी कठिन प्रश्न पृष्टे गए। यह सारी परीचा साइंटिफ़िक श्रमेरिकन के दफ्तर में हुई। हेक्टर से पूछा गया—"हेक्टर, ६ का वर्गमूल वतास्रो ।" हेक्टर ने सुनते ही घटो वजाई। टन टन-टन। सुनकर वड़े-वड़े जानी-विज्ञानी दंग रह गए। जिस मनुष्य ने वर्गमूल का कभी नाम न सुना हो, वह भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, फिर कुत्ता ! श्रवतएव यह वात निश्चय-पूर्वक प्रमाणित हो गई कि हेक्टर को कोई छलोकिक शक्ति या खंतर्रिष्ट जरूर प्राप्त है। वही उससे इस तरह के अद्भुत-अद्भुत काम कराती है। यह कौन-सी शक्ति या दृष्टि है, और किस तरह कुत्तों तक को प्राप्त हो जाती है, इसका पता अमेरिकावालों को कव लगेगा, माल्म नहीं। भारत में तो ऐसे महात्मा हो गए हैं। छोर शायद छव भी कहीं-कहीं हों, जिनकी छाज्ञा से भैंसे देद-पाठ करने लगते हैं।

र् नदंदर, १८१४

सावधानता-पूर्वक वैठ गया। तव उससे पूछा गया—"चार तियाँ ?" उत्तर में टन टन करके वारह वार घंटी वज उठी। "छ तिरुक ?" पूछते ही अठारह ठोंके घंटी पर पड़े। इसके चाद हेक्टर का मालिक बीस फीट दूर जाकर खड़ा हुआ। पीठ उसने हेक्टर की तरक की और मुँह दीवार की तरक । फिर उसने पूछा-"छ चौको ?" घंटी ने टन-टन जवाब दिया, चौवीस । इस परीचा का फल देखकर भी शंका हुई कि कहीं किसी ढव से इस कुत्ते को इन सब प्रश्नों के उत्तर पहले ही से न सिखला दिए गए हों। इस कारण और भी गहरी और कठिन परीचा की ठहरी। परीचा लेनेवाले महाशय ट्राय्रोन साहव के पास गए। वह हेक्टर से वहुत दूर खड़े हुए थे। उनके कान में परी चकजी ने घीरे से — इतना घीरे से कि दो कीट की दूरी पर खड़ा हुआ आदमी भी न सुन सके -कहा, "पाँच सत्ते ?" चस, उनके कान में यह कहना था कि हेक्टर की घंटी ने ३४ ठोंके लगा दिए। ऋर्थात् प्रश्न को कान से सुना भी नहीं, पर उत्तर दे दिया, श्रीर ठीक दे दिया। दिया भी इतनी शीवता से कि ठोंकों का गिना जाना मुश्किल हो गया। इसी तरह जोड़, बाक़ी श्रीर गुणा के कितने ही प्रश्न पूछे गए, श्रीर सबके उत्तर हेक्टर ने सही-सही दे दिए। दो-एक दफ़े उससे भूलें भी हुई। पर ये भूलें शायद गिननेवालों की ही हों, क्योंकि घंटी पर ठोंके इतनी शीघता से पड़ते थे कि एक ठोंके को दो श्रथवा दो को एक गिन जाना बहुत संभव था।

इन परी ज्ञाओं से यह सृचित हुआ कि इस कुत्ते में कोई देवी शक्ति है । इसे एक प्रकार का ऋंतज्ञीन या दिव्यद्दष्टि प्राप्त है। इसी से यह दूसरे के मन की वात ही नहीं जान लेता, किंतु किए गए प्रश्नों का उत्तर भी इसे वही ऋदष्ट-शक्ति वता देती है। ऐसी शक्ति हेक्टर में सचमुच ही है या नहीं, इसकी जाँच के लिये पहले सं भी कठिन प्रश्न पूछे गए। यह सारी परीचा साइंटि फिक श्रमेरिकन के दम्तर में हुई। हेक्टर से पूछा गया—"हेक्टर, ६ का वर्गमूल वतास्रो ।'' हेक्टर ने सुनते ही घंटो वजाई। टन टन टन । सुन कर बड़े-बड़े ज्ञानी-विज्ञानी दंग रह गए। जिस मनुष्य ने वर्गमूल का कभी नाम न सुना हो, वह भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, फिर कुत्ता ! श्रतएव यह वात निश्चय-पूर्वेक प्रमाणित हो गई कि हेक्टर को कोई अलोकिक शिक या अंतर्रि ए जरूर प्राप्त है। वही उससे इस तरह के अद्भुत-अद्भुत काम कराती है। यह कोन-सी शक्ति या दृष्टि है, श्रौर किस तरह कुत्तों तक को प्राप्त हो जाती है, इसका पता अमेरिकावालों को कव लगेगा, माल्म नहीं। भारत में तो ऐसे महात्मा हो गए हैं। श्रौर शायद श्रव भी कहीं-कहीं हों, जिनकी छाज्ञा से भैंसे वेद-पाठ करने लगते हैं।

**{** नवंदर, १६५४

#### १४-वंदरों की भाषा

संयुक्त-राज्य, अमेरिका, के रहनेवाने अध्यापक गार्नर ने अपनी प्रायः सारी-की-सारी उन्न बंदरों की भाषा का ज्ञान-संपादन करने में खर्च कर डाली। जिस समय आप आफ्रिका के जंगलों में बंदरों की बोली सीखने का प्रयन्न कर रहे थे, उस समय कुमारी सिमोल्टन-नामक एक अमेरिकन महिला ने वहीं जाकर आपसे भेंट की। उस समय अध्यापक महाशय को अपने उद्योग में बहुत कुछ सफलता हो गई थो। वह मजे में बंदरों के साथ बातचीत कर सकते थे। पीछे से तो आप बंदरों की बोली बोलने और समकने में पूण पंडित हो गए; और एक बहुत बड़ी पुस्तक भी लिख डाली।

गार्नर साहब का पूरा नाम है डॉक्टर रिचर्ट एल्॰ गार्नर । जब से आपको बंदरों की भाषा सीखने की इच्छा हुई, तब से आप अपना सब काम छोड़कर उसी के पीछे पड़ गए। इसी- लिये आफ़िका के जंगलों में वर्षों घूमते रहे, मनुष्यों का संपर्क छोड़कर आप वंदरों के साथी बने। गोरीला और चिंपेंजी नाम के वंदर बड़े भयानक होते हैं। उनके साथ रहना अपने प्राणों को संकट में डालना है। फिर भी आप अपने काम में लगे ही रहे। उद्योग और अध्यवसाय से क्या नहीं होता। अंत में आपका मनोरथ पूर्ण हुआ, और आप बंदरों की भाषा सीख गए। अपने काम में सफलता प्राप्त कर लेने के वाद आप परलोकांतरित हुए।

जब से घापको बंदरों की भाषा सीखने की इच्छा हुई, तब से घाप उनकी घाबाज पर ध्यान देने लगे। वे लोग घापस में जैसी घाबाज करते थे, उसका ठीक-ठीक उच्चारण घाप लिख लेते थे। फिर घाप दूसरे बंदरों के पास जाकर उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया करते थे। उसे सुनकर बंदर जो कुछ करते थे, उसे भी घाप लिख लेते थे। इस तरह करते-करते घापने यह निश्चय किया कि बंदरों की भी भाषा है, श्रौर वे एक दूसरे की वातें समम भी सकते हैं।

इसके वाद श्रापने दो वंदरों को श्रलग-श्रलग कमरों में वंद कर दिया। फिर श्रापने एक वंदर की श्रावाज को प्रामोकोन के रिकार्ड में भर लिया। तव श्राप दूसरे वंदर के कमरे में गए। वहाँ श्रापने श्रामोकोन पर उसी रिकार्ड को लगा दिया। उसे सुनकर वह वंदर श्रस्थिर हो उठा, और चारो तरफ श्रपने साथी को खोजने लगा। फिर इस वंदर की श्रावाज भरकर श्राप पहले वंदर के पास ले गए। उसे सुनकर वह श्रोर भी श्रिधक बोलने लगा। चोंगे में हाथ डालकर श्रपने साथी को हूँ दुने भी लगा।

जब कोई वंदर किसी दृमरे बंदर को युद्ध के लिये ललकारता है, तब वह एक विशेष प्रकार की खाबाज करता है। गार्नर साहव ने उसको भी भरकर एक दूसरे वंदर को सुनाया। लल-कार सुनते ही वह वंदर कुद्ध हो उठा, ख्रीर वह भी वैसा ही शब्द करने तथा ख्रपने प्रतिद्वंद्वी को हुँ दुने लगा। इस प्रकार एक शब्द से सब बंदरों को एक ही प्रकार का काम करते देखकर गार्नर साहब ने उस शब्द का अर्थ हुँ ह निकाला। इसी उपाय से उन्होंने बंदरों की भाषा के वाक्य श्रीर उसके अर्थ निश्चित किए।

डॉक्टर गार्नर ने जिस तरह वंदरों की भाषा सीखी, उसी तरह उन्होंने वंदरों को मनुष्यों की भाषा सिखलाने का भी प्रयत्न किया। उनका एक पाला हुआ वंदर था। उसका नाम था मोजेज। उसने श्रॅंगरेजी का 'मामा', जर्मन का 'वी' श्रौर फ़ेंच का 'क्य' उचारण करना सीख लिया था। फ़ेंच-भाषा में 'क्य' श्राग को कहते हैं। गार्नर साहव उस वंदर को श्राग दिखा-दिखाकर वार-बार 'क्य' कहा करते थे। इसका फल यह हुआ कि मोजेज जब कभी श्राग देखता, तब 'क्य' कहकर चिल्ला उठता।

वंदरों की भाषा सीख लेने पर गार्नर साहव उनसे वरावर वातें किया करते थे। एक बार आप जंतुशाला में चिंपैंजी नाम के वंदरों के कठघरे में गए। सब वंदर सो रहे थे। आपने जाकर उनकी भाषा में कहा—ऊ: ऊ:। सब एकदम जाग पड़े, और आकर गार्नर साहब को उत्तर देने लगे। एक दूसरी जाति के प्राणी से अपनी जाति की भाषा सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी घटनाएँ कई बार हुई हैं।

## १५-ग्रहों पर जीवधारियों के होने का अनुमान

हम सब लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वीकी गणना बहों में है। पृथ्वी पर जब अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं, और वन-स्पित उगते हैं, तब और-और ब्रह्में पर भी उनका होना संभव है। दूरवीन छौर स्पेक्ट्रास्कोप-नामक यंत्रों के सहारे विद्वानों ने इस बात का श्रनुमान किया है कि मंगल श्रीर शुक्र श्रादि महों पर भी प्राणी रह सकते हैं। दूरवीन एक ऐसा यंत्र है, जिसके द्वारा टूर दूर के पदार्थ दिखलाई देते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कुछ दिन हुए, एक बहुत वड़ी दूरवीन वनी है। उससे देखने से चंद्रमा केवल २० मील को दूरी पर श्रा गया-सा दिखाई देता है। दूरवीन के नाम ही से यह सूचित होता है कि उससे दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है; परंतु स्पेक्ट्रास्कोप का उपयोग उसके नाम से नहीं स्चित होता। इस यंत्र के द्वारा आकाश से आए हुए प्रकाश की किरणों की परीचा करके इस वात का पता लगाया जाता है कि जिन प्रहों से प्रकाश की किरखें छाई हैं, वे किन-किन पदार्थों से वने हुए हैं। यहाँ को दृरवीन से देखकर छीर स्पेकटास्कीप से उनकी परीचा करके त्रिद्वानों ने यह अनुमान किया है कि बहीं पर वस्ती का होना संभव है।

प्राणियों के जीवन के लिये जल, चायु श्रीर उप्णता की अपेत्ता होती है। उनके विना कोई प्राणी जीता नहीं रह सकता।

मिट्टी, लोहा, कोयला श्रौर चूना इत्यादि पदार्थों का होना भी श्रावश्यक है, क्योंकि जिनने प्राग्ती हैं, उनके शरीर में प्रायः ये ही पदार्थ पाए जाते हैं, म्पेकट्रास्कोप से यह जाना गया है कि प्रहों में ये सब पदार्थ हैं, इसिल्य उनमें जीवधारी रह सकते हैं। प्रहों में जल, वायु और उष्णत। का होना भी विद्वानों ने सिद्ध किया है। इस बात को कुछ अधिक विस्तार से हम लिखते हैं। जितन यह हैं, सबमें दो प्रकार की उष्णता रहती है। एक तो स्वयं उनकी उष्णता श्रीर दूसरी वह जो उन्हें सूर्य से मिलती है। पहले जैसे पृथ्वी जलते हुए लोहे के गोले के समान उष्ण थी, वैसे ही श्रीर-श्रीर यह भी थे। पृथ्वी का ऊपरी भाग धीरे-धीरे शीतल हो जाने से प्राणियों के रहने योग्य हो गया है; परंतु बृहस्पति, शनैश्चर, यूरेनस श्रीर नेपच्यून श्रमी तक श्रत्यंत उच्णा वने हुए हैं। इसिलये उन पर जीव-धारियों का होना कम संभव जान पड़ता है। शेप यहों में से शुक, मंगल श्रौर बुध का ऊपरी भाग शीतल हो गया है। **उनकी दशा वैसी ही है, जैसी पृथ्वी की है। इ**सलिये उन पर जीवधारी श्रीर वनस्पति रह सकते हैं। सूर्य से जी उष्णता इन तीन ग्रहों को मिलती है, उसका परिमाण न्यारा-न्यारा है। पृथ्वी की अपेद्धा मंगल का आधी उज्लाता मिलती है; परंतु शुक को उसकी दूनी श्रोर वुध को उसकी सातगुनी मिलती है । उप्णता के संबंध में एक बात श्रीर विचार करने योग्य है । वह यह कि जहाँ जितनी वायु अधिक होती है, वहाँ उतनी ही

कम उप्णता रहती है। मंगल में पृथ्वी की अपेक्षा वायु कम है; उसमें सूर्य की उप्णता भी कम है; इसलिये उसमें अधिक वायु की आवश्यकता नहीं। शुक्र में भी वायु होने का पता लगा है; परंतु उसका परिमाण नहीं जाना गया। सूर्य के चहुत निकट होने के कारण बुध दूरवीन से अच्छी तरह देखा नहीं जा सकता। इसलिये यह नहीं जाना गया कि उसमें वायु है, अथवा नहीं। तथापि ज्योतिप-विद्या के जाननेवालों ने कई कारणों से यह अनुमान किया है कि उसमें भी वायु अवश्य होगी।

डण्णता और वायु के सिवा प्राणियों के लिये जल की भी आवश्यकता होती है। दूरवीन से देखने से यह जाना जाता है कि शुक्र और मंगल में पानी हैं, क्योंकि इन यहों में वर्फ के पहाड़-कें-पहाड़ गलते हुए देखे गए हैं। जहाँ वर्फ है, वहाँ पानी होना ही चाहिए। इसका पता ठीक्र-ठीक नहीं लगा कि बुध में पानी हैं अथवा नहीं; परंतु जब उसमें वायु का होना अनुमान किया गया है, तब पानी होने का भी अनुमान हो सकता है।

इन वातों से सृचित होता है कि यदि बुध जीवधारियों के रहने योग्य नहीं, तो शुक्त खोर मंगल अवश्य हैं। अब इस वात का निश्चय करना कठिन है कि इन दो यहाँ में किस प्रकार के प्राणी खोर किस प्रकार के वनस्पति होंगे। जैसा देश होता है, उसमें वेसे ही समुप्य, पशु, पन्नी खार वनस्पति होते हैं। जिन देशों में सर्दी अधिक पड़ती है, उनमें वेसे ही जीव उत्पन्न

होते हैं, जो सर्दी सहन कर सकें। जो देश उष्ण हैं, उनमें ईरवर उनके जल-वायु के श्रनुकृल प्राणी उत्पन्न कग्ता है। इसितये मंगल और शुक्र पर जो जीव और जो वनस्पति होंने, वे उनके जल-वायु के अनुकूल होंगे। इस विषय में एक वात ध्यान में रखने योग्य यह है कि प्राणियों की छुटाई-वड़ाई पहों की छुटाई-चड़ाई के अनुसार होनी चाहिए। जो यह जितना वड़ा होगा, उसमें उतनी ही श्रधिक श्राकर्पण-शक्ति होगी। श्राकर्पण-शक्ति उसे कहते हैं, जिसके द्वारा जद पदार्थ प्रहों की श्रीर खिंच जाते हैं। पृथ्वी पर जो पदार्थ गिरते हुए दिखाई देते हैं, व पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति से खिंच आते हैं। इसी खिंच श्राने को गिरना कहते हैं। इस नियम के कारण बड़े यहाँ में छोटे जीव नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें शक्ति कम होने के कारण वे चल-फिर न सकेंगे, यहाँ की त्याकर्पण-शक्ति से खिंचे हुए जहाँ-के-तहाँ ही पड़े रहेंगे।इसीलिये विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि बड़े यहों में बड़े और छोटे यहों में छोटे जीवों की बस्ती होगी।

ग्रहों की वस्ती के विषय में अभी इतनी ही वातें जानी गई हैं। आशा है, विद्या और विज्ञान के वल से विद्वान् लोग किसी दिन मंगल और शुक्र आदि के निवासियों के रूप, रंग और आकार इत्यादि का भी पता लगा लेंगे।

जनवरी, १६०३

#### १६--मंगल- श्रह तक तार

पृथ्वी के पुत्र का नाम मंगल है। वह पृथ्वी ही से उत्पन्न है। कहते हैं, पृथ्वी और मंगल का पिंड पहले एक ही था। किसी कारण से वह पृथ्वी से टूटकर अलग हो गया और एक नया यह वन गया। छोटा होने के कारण जल्दी ही वह प्राणियों के रहने योग्य हो गया। पृथ्वी पर प्राणियों की वस्ती होने के पहले ही मंगल में हुई होगी, और वहाँ के मनुष्य यहाँवालों की अपेना अधिक सभ्य, समसदार और शिन्तित होंगे। विज्ञानियों का अनुमान ऐसा ही है।

इटली के मारकोनी साहव का नाम पाठकों ने सुना होगा। उन्होंने वेतार की तारवर्क़ी निकाली है। श्रव उसका प्रचार इस देश में भी हो गया है। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हमारी वेतार की तारवर्क़ी किसी समय पृथ्वी से मंगल तक वरावर जारी हो जायगी! इसे हँसी न समिमए। मारकोनी साहव सचमुच ही इस बात का दावा करते हैं कि मंगल तक उनका तार कभी-न-कभी जरूर लग जायगा। ईथर-नामक पदार्थ, जो हवा से भी पतला है, सारे विश्व में ज्याप्त है। उसी की करामात से वेतार की तारवर्क़ी चलती है। हजारों कोस दूर देशों में, समुद्र पार करके, इस तार की खवरें जरा ही देर में पहुँच जाती हैं। नदी, समुद्र, पहाड़, पहाड़ी, जंगल, वियावान, नगर, करवे इत्यादि पार करते में इन खबरों को जरा भी वाथा नहीं पहुँचती। दो-

तीन हजार मील की दूरी, बात कहते, ये खबरें तय कर डालती हैं। जब ऊँचे-ऊँचे पहाड़ लाँबने में इनको कोई कठिनता नहीं मालूम होती, नब माफ्र-सुथरे आकाश-मार्ग को तय करने में क्यों मालूम होने लगी ? हाँ, मामला दूर का है। इसलिये तार भेजने की विजली की ताक़त खूब अधिक दरकार होगी। वह अमे-रिका के नियागरा-प्रपात से प्राप्त की जा सकती है। बस, किर ४,००,००,००० मील दूर, आकाश में, २०० शब्द की मिनट के हिसाब से खबरें भेजी जाने में कुछ भी देरी न लगेगी!

अजी साहब, आपकी खबरें मगल-यहवाले पढ़ेंगे किस तरह ? और वहाँ कोई रहता भी है ? इन बातों का पता लगाना औरों का काम है, मारकोनी साहब का नहीं। वह सिर्फ खबर भेजने का बदोबस्त कर देंगे। मंगल में आदिनयों को खोजकर उन्हें पृथ्वी की खबरों का जवाब देने लायक बनाना औरों का काम है। यह काम भी लोग धड़ाके से कर रहे हैं।

मंगल के जो छाया-चित्र लिए गए हैं, उनसे प्रकट होता है कि इस प्रह में कितनी ही नहरें हैं। वे ख़्व लबी, चौड़ी छौर सीधी हैं। वे प्राकृतिक नहीं हैं, आप-ही-आप नहीं वन गईं। उनके ख़ाकार को देखने ही से माल्म होता है कि व आदिमयों की वनाई हुई हैं, और वहुन होशियार आदिमयों ने उन्हें बनाया होगा। हम लोगों से तो वे जरूर ही अधिक होशियार होंगे। कला-कौशल में वे हमसे बहुत बढ़े चढ़े होंगे। ऐसे सम्य, शिक्ति छोर कला-कुशल छादमी हमारी खबरें न पढ़ सकेंगे! हम लोग छँगरेजी

में खबरें भेजेंगे। इमसे सैकड़ोंगुना ऋधिक विद्वान् और विज्ञान-निधान होने के कारण वे धीरे-धीरे, वहीं बैठे-बैठे, हमारी ऋँग-रेजी सीख लेंगे। और, फिर, अपनी भाषा हमें सिखला देंगे। ऋँगरेजी की मदद से वे यह काम वहुत श्रासानी से कर सकेंगे।

जितनी श्राकर्पण-शक्ति पृथ्वी में है, उसकी एक ही तिहाई मंगल में है। इससे यहाँ के विज्ञानियों ने हिसाव लगाया है कि मंगल के श्रादमी छुं भक्षण के भी चचा होंगे। वे वहुत ही भीमकाय श्रोर विशाल वली होंगे। मान लीजिए, पृथ्वी के श्रादमियों की श्रपेत्ता मंगलवाले तिगुने वड़े हैं। श्रव यदि वे पृथ्वी पर किसी तरह श्रा जायँ, तो उनका वजन यहाँ के श्रादमियों की श्रपेत्ता वीसगुना श्रधिक हो! एक साहव की राय है कि मंगली मनुष्यों की छाती वहुत चौड़ी होगी। श्वासोच्छ्वास में मनों हवा पाने श्रीर वाहर निकालने के लिये उनके फेफड़े महालियों के फेफड़ों के सहश वड़े-वड़े होगे। उनकी नाक लंवी श्रीर हाथ नीचे पैरों तक लंवे होंगे।

दो-एक श्राटिमयों ने श्रध्यात्म-विद्या के वल से पात्रों को श्राध्यात्मिक नींद में करके उनसे कहा—"पृथ्वी पर नहीं; मंगल पर हो। वतलाश्रो तो सही, तुम क्या देख रहे हो ?" एन्होंने कहा—"हम विलक्ष प्रकार के भीम भूधराकार प्राणी देख रहे हैं। उनके पंख हैं। उनकी गईन वहुत लंबी है। वे मजे में जहाँ चाहते हैं, उड़ते फिरते हैं। वे भी श्रादमी ही हैं। फक्के इतना ही है कि डील-डोल में वे वहुत बड़े हैं।"

विजली की काकी शक्ति मिलने पर मंगल हीं तक नहीं, किंतु उससे भी सौगुना दूर खबरें भेजी जा सकेंगी। किसी दिन नेपच्यून नाम के ऋत्यंत दूरवर्ती यह में भी तार-घर खूल जायगा, श्रोर उसका लगाव पृथ्वी से हो जायगा। वही क्यों, कोई भी यह ऐसा न रहेगा, जिस पर तार-घर न हो। पर पहले मंगल ही तक खबर भेजने की कोशिश की जायगी; क्योंकि वहाँवाले विज्ञान में बहुत क़ुराल जान पड़ते हैं, श्रीर जल्द श्रॅंगरेजी सोखकर हमारी खनरों को पढ़ लेंगे, श्रौर श्रपनी भाषा भी हमें जल्द सिखला देंगे। जिस दिन पहले-पहल खबर मंगल में पहुँचेगी, उस दिन शायद हम पर मंगल-वाले वेतरह बिगड़ उठें, श्रीर हमें खृब माड़-फटकार वतलावें। वे शायद कह उठें—"अरे मूर्वो, तुम्हें हम लोग हजारों वर्ष से पुकार रहे हैं, पर तुम अब जागे हो !"

{ जुलाई,१६०६

## १७-पाताल-प्रविष्ट पांपियाई-नगर

किसी समय विस्वियस पहाड़ के पास, इटली में, एक नगर पांपियाई नाम का था। रोम के बड़े-बड़े आदमी इस रमणीय नगर में अपने जीवन का शेपांश न्यतीत करते थे। हरएक मकान चित्रकारियों से विभूषित था। इंद्र-धनुष के समान तरह-तरह के रंगों से रंगी हुई दूकानें नगर की शोभा को और भी बढ़ा रही थीं। हर सड़क के छोर पर छोटे-छोटे तालाव थे, जिनके किनारे भगवान् मरीचिमाली के उत्ताप को निवारण करने के लिये यदि कोई पथिक थोड़ी देर के लिये बैठ जाता था, तो उसके छानंद का पार न रहता था। जब लोग रंग-विरंगे कपड़े पहने हुए किसी स्थान पर जमा होते थे, तब बड़ी चहल-पहल दिखाई देती थी।

कोई-कोई संगमरमर की चौिकयों पर, जिन पर धूप से वचने के लिये पर्दे टॅंगे हुए थे, वेंठे दिखाई पड़ते थे। उनके सामने सुस-ज्ञित मेजों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन रक्खे जाया करते थे। गुलद्स्तों से मेर्जे सजी रहती थीं। यह कहना श्रत्युक्ति न होगा कि वहाँ का छोटे-से-छोटा भी मकान सुसज्जित महलों का मान भंग करनेवाला था। वहाँ का फोपड़ा भी महल नहीं स्वर्ग था। यहाँ पर हम केवल एक ही मकान का थोड़ा-सा हाल लिखते हैं। उससे ज्ञात हो जायगा कि पांवियाई उस समय उन्नति के कितने ऊँचे शिखर पर आरुड़ था। पांपियाई में घुसते ही एक मकान दृष्टिगोचर होता था। उसकी वाहरी द्।लान रमणीय संभों की पंक्ति पर सधी हुई थी। दालान के भीतर घुसने पर एक वड़ा लंवा-चौड़ा कमरा मिलता था। वह एक प्रकार का कोश-गृह था। उसमें लोग अपना-अपना वहुमृल्य सामान जमा करते थे। वह सामान लोहे छौर ताँवे के संदृकों में रक्खा रहता था। सिपाही चारो तरक पहरा दिया करते थे। रोमन देवताश्रों की पृजा भी इसी में हुया करती थी।

इस कमरे के वरावर एक श्रीर भी कमरा था। उसमें मेह-मान ठहराए जाते थे। उसी में कचहरी थी। इससे भी वड़कर एक गोल कमरा था। उसके कर्श में संगमरमर श्रीर संगम्सा की पचीकारी का काम था। दीवारों पर उत्तमोत्तम चित्र श्रंकित थे। इस कमरे में पुराने इतिहास श्रीर राज्य-संबंधी काराजात रहते थे। यह कमरा बीच से लकड़ी के पदीं से दो भागों में वँटा हुआ था। दूसरे भाग में मेहमान लोग भोजन करते थे।

इसके बाद देखनेवाला यदि द्विगा की तरफ मुड़ता, तो एक और बहुत बढ़ा सजा हुआ कमरा मिलता। उसमें सोने का प्रबंध था। कोचें विछी हुई थीं। उन पर तीन-तीन फीट ऊँचे रेशमी गद्द पड़े रहते थे। इसी कमरे में, दीवार के किनारे-किनारे, घलमारियाँ लगी थीं। उनमें बहुमूल्य रक्ष और प्राचीन काल की अन्यान्य आश्चर्य-जनक चीजें रक्खी रहती थीं।

इस मकान के चारो तरक एक वड़ा ही मनोहारी बाग़ीचा था। जगह-जगह पर कन्वारे श्रापने सिलल-सीकर वरसाते थे। उनकी वूँ दें बिल्लौर के समान चमकती हुई भूमि पर गिर-गिर-कर वड़ा ही मधुर शब्द करती थीं। कन्वारों के किनारे-किनारे माधवी-लताएँ किलयों से परिपूर्ण शरद्-ऋतु की चाँदनी का श्रानंद देती थीं। कन्वारों के कारण दूर-दूर तक की वायु शीतल रहती थी। जहाँ-तहाँ सघन वृत्तों को कुंजें भी थीं।

् छागे चलकर गर्मियों में रहने के लिये एक मकान था, जिसे हम मदन-विलास कह सकते हैं। पाठक, कृपा करके इसके भी दर्शन कर लोजिए। इसकी भी संजावट अपूर्व थी। इसमें जो मेजें थीं, व देवदार की सुगंधित लकड़ी की थीं। उन पर चाँदी-सोने के तारों से तारकशी का काम था। सोने-चाँदी की रत्न-जिटत कुर्सियाँ भी थीं। उन पर रेशमी मालरदार गिंदयाँ पड़ी हुई थीं। कभी-कभी मेहमान लोग इसमें भी भोजन करते थे। भोजनोपरांत वे चाँदी के वर्तनों में हाथ धोते थे। इसके वाद वहुमृल्य शराव, सोने के प्यालों में, उड़ती थी। पानोत्तर माली प्रसृन-स्तवक मेहमानों को देता था, और सुमन-वर्ष होती थी। अंत में नृत्य आरंभ होता था। इसी गायन-वादन के मध्य में इत्र-पान होता था, और गुलाव-जल की वृष्टि होती थी। ये सब वातें अपनी हैसियत के मुताविक सभी के यहाँ होती थीं। त्योहार पर तो सभी ऐसा करते थे।

एक दिन कोई त्योहार मनाया जा रहा था। वृद्ध, युवा, वालक, स्त्रियाँ, सभी आमोद-प्रमोद में मग्न थे। इतने में श्रंक-स्मात् विसृवियस से धुत्राँ निकलता दिखाई दिया। शनैः-शनैः धुएँ का ग्वार वढ़ता गया। यहाँ तक कि तीन घंटे दिन रहे ही चारो ओर श्रंधकार छा गया। सावन-भादों की काली रात-सी हो गई। हाथ को हाथ न सृम पढ़ने लगा। लोग हाहाकार मचाने श्रोर श्राहि-त्रािं करने लगे। जान पढ़ा कि प्रलय श्राग्या। जहाँ पहले धुश्राँ निकलना शुक्त हुश्राथा, वहाँ से चिन-गारियाँ निकलने लगीं। लोग भागने लगे। परंतु भागकर जाते भी तो कहाँ ? ऐसे समय में निकल भागना नितांत श्रसंभव था।

अधेरा ऐसा घनघोर था कि माई वहन से, स्ती पित से, मा वचों से विछुड़ गई। हवा वड़े वेग से चलने लगी। भूकंप हुआ। मकान धड़ाधड़ गिरने लगे। समुद्र में चालीस-चालीस गज ऊँची लहरें उठने लगीं। वायु भी गर्म मालूम होने लगी, और धुआँ इतना भर गया कि लोगों का दम घुटने लगा। इस महाघोर संकट से वचने के लिये लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पर सव व्यर्थ हुआ।

कुछ देर में पत्थरों की वर्षा होने लगी. श्रीर जैसे भादों में गंगाजी उमड़ चलती हैं, वेसे ही गरम पानी की तरह पिघली हुई चीजें ज्वालामुखी पर्वत से वह निकलीं। उन्होंने पांपियाई का सर्वनाश श्रारंभ कर दिया। मेहमान भोजन-गृह में, स्त्री पति के साथ, सिपाही श्रपने पहरे पर, क़ैदी क़ैदखाने में, वच्चे पालने में, दूकानदार तराजू हाथ में लिए ही रह गए। जो मनुष्य जिस दशा में था, वह उसी दशा में रह गया।

मुद्दत बाद, शांति होने पर, श्रन्य नगर-निवासियों ने वहाँ श्राकर देखा, तो सिवा राख के ढेर के श्रीर कुछ न पाया। वह राख का ढेर खाली ढेर न था; उसके नीचे हजारों मनुष्य श्रपनी जीवन-यात्रा पूरी करके सदैव के लिये सो गए थे।

हाय, किस-किसके लिये कोई श्रश्र-पात करे ! यह दुर्घटना २३ श्रगस्त, ७६ ईस्वी की है। १६४५ वर्ष वाद जो यह जगह खोदी गई, तो जो वस्तु जहाँ थी, वहीं मिली।

यह प्राय सारा-का-सारा शहर पृथ्वी के पेट से खोद निकाला

नाया है। अब भी कभी-कभी इसमें यत्र-तत्र खुदाई होती है, श्रीर अजूबा-अजूबा चीजें निकलती हैं। पापियाई मानो दो इजार वर्ष के पुराने इतिहास का चित्र हो रहा है। दूर-दूर से दर्शक उसे देखने जाते हैं।

{ श्रॉक्टोवर, 1811

#### १=—अंध-लिपि

मनुष्य को परमेश्वर ने जितनी इंद्रियाँ दी हैं, खाँख सबमें प्रथान है। घाँख न रहने से जीवन भारभूत हो जाता है। विना खाँखों के मनुष्य प्रायः किसी काम का नहीं रहता। एक इंद्रिय के न रहने से, ख्रथवा उसके निरुपयोगी हो जाने से, ख्रन्य इंद्रियों में से एक ख्राध इंद्रिय ख्रधिक चेतनता दिखाने खौर खपने काम को विशेष योग्यता से करने लगती है। इसी से जो मनुष्य चत्तु रिंद्रिय-हीन हो जाता है, उसकी स्पर्श-शक्ति प्रमत्त हो उठती है। स्पर्श-ज्ञान के प्रावल्य की सहायता से खंधा ख्रादमी स्पर्श से ही दृष्टि का भी कुद्ध-कुछ काम कर लेता है। तथापि ख्रंधता के कारण उसका जीवन फिर भी कंटकमय ही रहता है। ख्रतएव निराश, दीन ख्रौर दुखी खंधों को पढ़ाने- लिखाने की जिसने। युक्ति निकाली, वह धन्य है।

योरप श्रीर श्रमेरिका में श्रंधों के श्रनेक स्कृत हैं, श्रीर हजारों श्रंधे पढ़-लिखकर कितने ही उपयोगी काम-धंवे करने लगे हैं। कोई शिचक है, कोई लेखक है। कोई गाने-वजाने का व्यवसाय करता है। कोई कुछ, कोई कुछ। जो लोग इस तरह का कोई काम नहीं करते, वे भी पढ़ने-लिखने में लगे रहते हैं। ष्रातएव उनका मनो-रंजन हुआ करता है, श्रीर जीवन भारभूत नहीं मालूम होता।

वड़ी खुशी की बात है, अब इस देश के कलकत्ते और मद-रास आदि दो-चार प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नगरों में भी अंघों को शिचा देने का प्रबंध हो गया है। वहाँ पाठशालाएँ खुल गई हैं, जिनमें लिखने-पड़ने के सिवा कला-कौशल आदि की भी शिचा श्रंथों को दी जाती है।

श्रंथों को पढ़ाने के लिये पहले जिस तरह के ऊँचे उठे हुए श्रॅंगरेजी-अक्षर काम में लाए जाते थे, उनसे श्रंवों की शिचा में बहुत वाधा पहुँचती थी। कई तरह के 'टाइप' ईजाद किए गए। पर सबमें, और दोपों के सिवा, सबसे वड़ा दोप यह था कि श्रंधे उनको पढ़ तो लेते थे, पर लिख न सकते थे। लोगों का पहले यह खयाल था कि वहरों को जैसे वहुत जोर से वोलने पर ही शब्द सुनाई पड़ता है, वैसे ही अंवों को बड़े-ही-बड़े श्रचरों का स्पर्श-ज्ञान हो सकता है। श्रचर या टाइप जितने हो बड़े होंगे, उतना ही अधिक सुवीता अंघों को होगा, परंतु यह उनकी भूल थी। दृष्टि-हीन हो जाने से ऋंवों का स्परा-ज्ञान इतना तेज हो जाता है कि वे उठे हुए वहुत छोटे-छोटे टाइप भी उँगली से छूकर पहचान सकते हैं। यही नहीं, किंतु रेशमी रूमाल के भीतर उँगलियों को रखकर भी वे अज्ञर पहचान सकते हैं।

श्रंधों को पढ़ाने में जिस तरह के टाइपों या श्रन्तरों से श्राजकल काम लिया जाता है, उनका नाम वे ली-टाइप है। फ़्रांस में पेरिस-नगर के निवासी लुई वेली-नाम के एक श्रंधे ने, १८३६ ई० में, पहलेपहल इनका प्रचार किया। उसकी निकाली हुई वर्ण-माला इतनी सरल है कि बहुत ही थोड़ी मेहनत से उसे श्रंधे सीख सकते हैं। उसे वे पढ़ भी सकते हैं श्रोर किख भी सकते हैं। सिर्फ दो ही चार हफ्ते की मेहनत से श्रंधे इसे सीख जाते हैं, श्रोर इसमें लिखी हुई कितावें वे उतनी ही श्रासानी श्रोर शीवता से पढ़ लेते हैं, जितनी शीवता से चक्रुष्मान श्रादमी पढ़ सकते हैं।

श्रंधों की इस श्रद्धर-मालिका को वर्ण-माला नहीं, किंतु विंदु-माला कहना चाहिए। यह माला ६३ प्रकार के विंदुश्रों के मेल से बनती है। तीन-तीन विंदुश्रों—ितिकरों—की दो सतरें बनाई जाती हैं। वे सतरें एक के श्रागे दूसरी, बराबर, रक्खी जानी हैं। प्रत्येक सतर के विंदु एक दूसरे के नीचे रक्खे जाते हैं। इन्हीं विंदुश्रों में से कुछ विंदु काराज के ऊरर चरा ऊँचे उठा दिए जाते हैं। इन उठे हुए विंदुश्रों का क्रम जुदा-जुदा होता है, श्रोर प्रत्येक विंदु-समृह से एक वर्ण, श्रथवा बहुत श्रधिक काम में श्रानेवाले एक शब्द, का ज्ञान होता है। कोई-कोई विंदु-समृह ऐसा है, जिससे एक वर्ण का भी वोध होता है श्रोर एक शब्द का भी। इस प्रकार दो श्रथों के देनेवाले विंदु-समृहों से जहाँ जैसा श्रथ, सहावरे के श्रनुसार, श्रपेद्यित होता है, वहाँ चैसा ही निकाल लिया जाता है। कहने की जरूरत नहीं, यह विंदु-वर्णावली श्रॅंगरेजी-वर्णों की ज्ञापक है। इस विंदु-मालिका में जितने विंदु वड़े-वड़े हैं, वे सव काग़ज पर उमड़े हुए हैं। उन पर उँगली रखते ही ऋंघे जान जाते हैं कि ये किस अज़र या शब्द के ज्ञापक हैं। प्रत्येक अन्तर के ज्ञापक इसी बिंदु-मालिका को पास-पास रखने से शब्द वन जाते हैं। प्रत्येक वर्ण के बीच कुछ कम, श्रीर प्रत्येक शब्द के बीच कुछ श्रधिक, जगह छोड़ दी जाती है, जिसमें एक शब्द दूसरे से मिल न जाय । वैज्ञानिक विषयों की इवारत लिखने में कुछ कठिनता होती है, क्योंकि टेढ़ी-मेढ़ी संज्ञाएँ, रेखाएँ छौर शकलें इस विंदु-मालिका के द्वारा नहीं बनाई जा सकतीं। परंतु खंधों के लिये विज्ञानवेत्ता या शास्त्री होने को श्रभी वैसी जरूरत भी नहीं है। श्रभी तो उनके लिये ऐसी कितावों की जरूरत है, जिनसे उनका मनोरंजन हो, श्रीर जिन्हें पढ़कर वे श्रपना समय श्रच्छी तरह काट सकें, श्रीर साथ-ही-साथ श्रपने ज्ञान की भी कुछ वृद्धि कर सकें। इस चिंदु-वर्णावली में इवारत लिखने के लिये एक खास किस्म का ढाँचा दरकार होता है। उसी पर काग़ज लगा दिया जाता है। श्रंघे उसे वड़ी सफ़ाई से लिख लेते हैं। कितनी ही पढ़ी-लिखी सियाँ इस वर्णावली में कितावें लिख-लिखकर श्रंधों को नजर करती हैं।

ज्ञेली की बनाई हुई इस नई बिंदु-माला का प्रचार इँगलैंड में हुए श्रमी बहुत दिन नहीं हुए। १८७२ ईस्वी में डॉक्टर श्रारमिटेन नाम के एक विद्वान् ने इसका पहलेपहल प्रचार किया। परंतु इसका घ्रय इतना प्रचार हो गया है कि इसकी चदौलत म्राज-कल हजारों मंघे वहाँ शिचा पा रहे हैं। मंघों के लिये कितने ही स्कूल खुल गए हैं। यही नहीं, किंतु एक पुस्तकालय भी है। उसे कुमारी पार्था मारनल्ड-नामक एक जन्मांघ स्त्री ने, कुमारी हाउडन-नामक एक मन्य स्त्री की सहायता से, स्थापित किया था। इसकी स्थापना हुए लगभग २४ वर्ष हुए। म्रव यह लंदन के वेजवाटर-नामक मुहल्ले में है। इस पुस्तकालय का वर्णन नारो मलेग्जांडर नाम की एक स्त्री ने, एक मंगरेजी सामियक पुस्तक में, वड़ी ही मनोरंजक रीति से किया है। इस पुस्तकालय की सरपरस्त हैंगलेंड के राजकुल की एक महिला महोदया हैं। इसमें जो पुस्तकें हैं, वे मंगें को पढ़ने के लिये दी जाती हैं।

श्रँगरेजो की जो पुस्तकें श्रंधों को लिये तैयार की जाती हैं, उन्हें पहले श्राँखवाले श्रादमी को श्रंधों की लिपि में नकल करना पड़ता है। इसके वाद उनकी जितनी कापियाँ दरकार होती हैं, उतनी श्रंधे कर लेते हैं। पहली कापी श्राँखवाले किसी श्रादमी को जरूर करनी पड़ती है। सुनते हैं, श्रंधों पर कृपा करके जो लोग इस तरह की पुस्तकें नक़ल करते हैं, उनको यह काम युरा नहीं माल्म होता। वे इसे वड़े चाव से करते हैं। जरा श्रम्यास भर उनको हो जाना चाहिए। फिर श्रंध-लिपि में पुस्तकें नक़ल करने में उनका जी नहीं ऊवता। उससे उलटा उनका मनोरंजन होता है।

श्रंथ-ितिष में पुस्तकें नक्षत करने में जगह बहुत खर्च होती है। श्रंगरेजी के छोटे-छोटे पाँच-पाँच, छ-छ श्राने के जो उपन्यास विकते हैं, उनकी नक्षत करने में एक-एक पुस्तक की श्राठ-श्राठ, दस-दस जिल्दें हो जाती हैं। श्रार, जिल्द भी छोटी नहीं—११ इंच चौड़ी श्रोर १४ इंच लंबी। बाइबिल की जो नक्षत इस लिपि में की गई है, उसकी ३४ जिल्दें हुई हैं, गिवन नाम के प्रसिद्ध इतिहासकार ने रोम का जो इतिहास श्रंगरेजी में लिखा है, वह ४० जिल्दों में समाप्त हुश्रा है। शेक्सिप्यर के नाटकों की कापी करने में भी इतनी ही जिल्हें लिखनी पड़ी हैं।

श्रंध-लिपि में लिखी गई एक जिन्ह में ७४ पन्ने रहते हैं, श्रीर उसकी क़ीमत कोई ११ रुपए होती है। ऐसी एक जिल्द की नक़ल करने के लिये कोई म रूपए लिखाई दी जाती है। यह काम श्रक्सर श्रघे हो करते हैं, श्रीर खासा रूपया कमाते हैं। वाक़ी के तीन रुपए काग़ज श्रीर जिल्द-वँधाई वग़ैरह में खर्च होते हैं। इस प्रकार गिवन के रोमन-इतिहास की क़ोमत कोई साढ़े पाँच सी रुपए होती है। ऐसी क़ीमती कितावें वेचारे अंधों को सहज में मिलना मुश्किल वात है। इसी मुश्किल को टूर करने के लिये. हैम्सटेड में पुस्तकालय खोला गया था। इस पुस्तकालय की कुछ ही दिनों में इतनी तरक्की हुई कि इसके लिये एक वहुत वड़ी जगह दरकार हुई, छौर हैम्सटेड से उठाकर उसे वेज-वाटर-नामक स्थान को लाना पड़ा। इस समय कोई ५००० जिल्द पुस्तकें उसमें विद्यमान हैं। प्रतिवर्ष कम-से-कम ५००

नई जिल्हें उसमें रक्खी जाती हैं। श्रेट-निटेन में सब मिला-कर इन,००० श्रंघे हैं। उनमें से ४०० श्रंघे इस पुस्तकालय के मेंबर हैं। श्रोर, कोई एक सौ श्रादमी श्रंघ लिपि में पुस्तकें नकल करने में लगे हुए हैं। जो लोग इस पुस्तकालय के मेंबर होते हैं, उन्हें साल में ३० रुपए के क़रीब चंदा देना पड़ता हैं। हरएक मेंबर एक महीने में न जिल्द पुस्तकें पा सकता है। परंतु जो मेंबर बहुत ग़रीब हैं, उनके लिये चंदे का निर्छ ४ रुपए साल तक कम कर दिया गया है। ग़रीब श्रंघे ४ रुपए साल देने से महीने में ४ जिल्दें पढ़ने के लिये पाते हैं।

इँगलैंड में श्रंधों के लिये छियाँ श्रक्सर पुस्तकें नक्कल करती हैं। इसे वे पुण्य का काम सममती हैं। श्रोर, सचमुच ही यह पुण्य का काम है। धन-संपन्न विलायती छियों को हास-विलास, धूमने-फिरने श्रोर नाच-तमाशा देखने या दावत उड़ाने के सिवा श्रोर काम बहुधा कम रहता है। श्रतण्व उनमें से जो परोपकार करना श्रोर दीन-दुखियों को सहायता देना चाहती हैं, वे श्रंधों की मदद करती हैं। वे श्रच्छी-श्रच्छी पुस्तकें नक्षल करके श्रंथों के पुस्तकालय में रखने के लिये भेजती हैं। प्रतिदिन सिर्क हो घंटे इस काम में खर्च करने से एक साल में चार-पाँच जिल्हों की एक खासी पुस्तक नक्षल हो जाती है। श्रंध-लिपि सीखने में न बहुत समय दरकार है श्रोर न बहुत मेहनत। कुछ ही हफ्ते थोड़ा-थोड़ा श्रम्यास करने से लोग इस लिपि में श्रम्छी तरह पुस्तकें नक्षल करने लगते हैं।

श्रंधों में शिचा की श्रव इतनी उन्नति हो गई है कि उन्होंने दो साप्ताहिक समाचार-पत्र निकालने शुरू किए हैं। एक का नाम है 'वीकली समरी', दूसरे का 'त्रेली वीकली'। इनके संपादक, लेखक श्रीर समाचारदाता सव श्रंधे ही हैं। वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक श्रीर धार्मिक विषयों में इँगलैंड श्रीर श्रमेरिका के सामयिक पत्रों श्रीर पत्रिकाश्रों में जो उत्तमोत्तम लेख निकलते हैं, वे काटकर अलग एक पुस्तक में रक्खे जाते हैं। फिर वह पुस्तक अंध-लिपि में नक़ल की जाती है। श्रीर श्रंधों के पुस्तकालय में रक्ली जाती है। उसे श्रंधे बड़े चाव से पढ़ते हैं, श्रीर दुनिया में क्या हो रहा है, इसे श्रच्छी तरह जानकर श्रपने समाचार-पत्रों में श्रपने विचार प्रकट करते हैं, मुख्य-मुख्य वातों की त्रालोचना करते हैं, त्रौर कभी-कभी ऐसे-ऐसे लेख निकालते हैं, जिन्हें पढ़कर चल्लुब्मान श्रादमियों को श्राश्चर्य होता है। अंधों ने इँगलैंड में एक क्रव भी स्थापित किया है। उसके मेंबर, अमेरिका और योरप के भिन्न-भिन्न देशों में रहनेवाले अंधों से 'एस्परांटो'-भाषा में पन-व्यवहार करते हैं। श्रंधों पर कनाडा, श्रास्टे लिया श्रीर श्रमेरिका की गवर्नमेंटों की विशेष कृपा है। इन देशों में श्रंधों के पत्र श्रादि डाक द्वारा मुक्त भेजे जाते हैं।

श्रंघों को संगीत से स्वभाव ही से कुछ श्रधिक प्रेम होता है। यह बात हमने इस देश के श्रंघों में भी देखी है। कई श्रंघों को हमने बहुत श्रच्छा तबला और सितार बजाते श्रोर गाते देखा है। श्रंधों की इस स्वामाविक शक्ति को उत्तेजना देने के लिये इंगलैंड में संगीत की भी पुस्तकें श्रंध-पुस्तकालय में रक्खी जाती हैं। इस कला में तो कोई-कोई श्रंधे श्राँखवाले श्रादिमयों को भी मात करते हैं। विलायत में कुमारी ल्कस नाम की एक जन्मांध खी है। वह संगीत में चहुत ही प्रवीण है। कुछ दिन हुए, एक पाठशाला में संगीताध्यापक की जगह खाली हुई। उसके लिये श्रमेक पुरुष उम्मेदवारों ने श्रक्षियाँ दी। कीन उस जगह के लिये श्रधिक योग्य है, इसकी जाँच के लिये सबकी परीक्ता हुई। परीक्ता का फल यह हुश्रा कि कुमारी ल्कस का नंबर सबसे फ़ँवा श्राया। श्रतः वह जगह उसी को मिली।

छंधों का स्पर्श-ज्ञान जैसे बहुत बढ़ा-चढ़ा होता है छोर उनके छंबेपन की थोड़ी-बहुत कसर उससे निकल जाती है, वैसे ही उनकी स्मरण-शिक्त भी विलक्षण होती है। विवेचना-शिक्त भी उनकी बहुत सृदम होती है। घँगरेजी में डिकिंस के उपन्यास प्रसिद्ध हैं। एक दक्ते एक छंधा इनमें से एक उपन्यास नक्कल कर रहा था। उसमें एक जगह लिखा था कि उपन्यास का नायक एक शहर में जून के महीने में शाम को छपनी मा से बातचीत कर रहा था। परंतु दो-तीन छध्यायों के बाद उसी के विषय में फिर उसे यह लिखा हुआ मिला कि एक हफ्ते वहाँ रहकर ज्न की दूसरी तारीख को वह अन्यत्र चला गया। इसे पड़कर छंधा कोरन बोल उठा कि यह तारीख रालत है। जून का एक हफ्ता एक जगह न्यतीत करके उसी महीने की दूसरी तारीख को वह मनुष्य श्रन्यत्र नहीं पहुँच सकता ! इस पुस्तक की सैकड़ों श्रावृत्तियाँ छप चुकी हैं। परंतु तब तक उसके प्रकाशकों में से किसी का भी ध्यान इस ग़लती की तरफ नहीं गया। इस पुस्तक को लाखों श्रादमियों ने पढ़ा होगा। परंतु, संभव है, किसी पढ़नेवाले को भी यह ग़लती न खटकी हो। खटकी एक श्रंधे को!

श्रंधों को शिक्ता देना बड़े पुर्य का काम है। क्या कभी वह दिन भी श्रावेगा, जब इस देश के श्रंधों को भी पढ़ाने-लिखाने का यथेष्ट प्रबंध होगा ?

{ दिसंबर, १६०६

## १६--भयंकर भूत-लीला

पढ़े-लिखे एतदेशीय लोगों का भूत-प्रेतों के अस्तित्व पर बहुत कम विश्वास है। श्रॅंगरेजों को तो कुछ पृछिए ही नहीं। वे तो इस तरह की वातों को विलकुल ही मिथ्या सममते हैं। परंतु एक असल श्रॅंगरेज-बहादुर को—कम श्रतल को भी नहीं—एक भूत ने वेतरह छकाया—उनका कलेजा दहला दिया। भूत ने उन पर एक प्रकार द्या ही की, नहीं तो साहब बहादुर हंग-लेंड लौटकर श्रपनी कहानी कहने को जीते ही न रहते। श्राप हिंदोस्तान की एक पल्टन में कनल थे। कोई ऐसे-बैसे डरपोक श्रादमी भी न थे। श्राप पर बीती हुई वातें श्रापके एक मित्र

ने आपकी तरफ़ से अँगरेजी की मासिक पुस्तक 'आकल्ट रिन्यू' में प्रकाशित की हैं। कर्नल साहब ने उन वातों की सचाई की सर्टिफ़िकेट दी है। अब आपकी कहानी अप ही से सुनिए—

जिस श्रजीय घटना का मैं जिक करने जाता हूँ, उसे हुए कोई १६ वर्ष हुए। उस समय मैं हिंदोस्तान में था। मैं श्रपना नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हिंदोस्तान में मुसे बहुत श्रादमी जानते हैं। नाम लेने से वे मुसे कट पहचान लेंगे। मैं एक दफ़े शिकार के लिये श्रपनी छावनी से दूर एक गाँव को गया। साथ सिक दो श्रादमी थे—मेरा वेहरा श्रीर मेरा खानसामा। श्रायः दिन-भर मैं घोड़े की पीठ पर रहा, शाम को मैं एक गाँव के पास श्राया। मैं खाक में ह्वा हुआ था। भूखा भी वहुत था। थका भी चहुत था। यह गाँव रास्ते से जरा हटकर था, श्रीर कपास के खेतों के वीच में वसा हुआ था।

एक क़र्रती तालाव वहीं पर था। उसी के किनारे मैंने डेरा खाला। यह तालाव गाँव के पास ही था। तालाव के किनारे एक बहुत बड़ा छायादार वरगद का पेढ़ था। उसी के नीचे मैंने रात काटने का विचार किया। जो छुछ सामगी वहाँ मिल सकी, उसी से मरे 'नेटिव' नीकरों ने मेरे लिये खाना बनाने की तैयारी की। वे लोग मेरे लिये खाना बनाने में लगे, घोर में यह देखने के लिये कि पास-पड़ोस में क्या है, एक दोरा लगाने निकला। चलते ही मुक्ते एक फ़क़ीर देख पड़ा। ये लोग हिंदो-स्तान के सब हिस्सों में अधिफता से पाए जाते हैं। इसकी

जटाएँ वढ़ी हुई थीं। कमर में एक मैला लँगोटा था। सारे वदन में खाक लिपटी हुई थी। तालाब के दूमरे किनारे पर यह फक़ीर ध्यान में मग्न-सा था। इस तरह के वार्मिक विचिन्नों का लोग वड़ा आदर करते हैं। उनसे डरते भी हैं; क्योंकि इन लोगों में अलोकिक शक्तियाँ होती है। यह अघटित घटनाएँ दिखलाने में बड़े पटु होते हैं। ये लोग श्रपने मन को यहाँ तक श्रपने क़ावू में कर लेते हैं कि जब चाहते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। इस दशा में इनका शरीर तो जड़जते पृथ्वी पर पड़ा रह जाता है, पर आत्मा इनकी आकाश में यथेष्ट भ्रमण किया फरती है। जब मैं इस वुड्ढे फक़ोर के पास होकर निकला, तब इसने अपना ध्यान भंग करके मेरी तरफ नजर उठाई। इसने मुमे सलाम किया, श्रीर मुफसे यह प्रार्थना की कि तुम इस तालाब का पानी न तो पीना और न छूना। पानी को हाथ भी न लगाना, नहीं तो कहीं कोई आकत न तुम पर आ जाय।

में समभा कि इसमें इनका कुछ स्वार्थ है। यह भी मैंने अपने मन में कहा कि यह कक़ीर शायद मुफे कोई ऐसा ही वैसा आदमी समभाता है। यह मुफे मला कहाँ गँवारा था। मैंने डपटकर कहा—"चुप रहो।" मैंने उससे यह भी कह दिया कि इस तालाब का पानी पीने से तुम क्या, कोई आदमी दुनिया-भर में मुफे मना नहीं कर सकता।

मेरे नौकर फक़ीर की बातें सुनकर वेतरह डर गए। डरते श्रीर काँपते हुए मेरा वेहरा तालाव से पानी निकाल लाया। मैंने उससे खन नहाया; खून रगड़-रगड़कर वदन घोया। इससे मेरे बद्न की थकावट छोर गर्मी बहुत कुछ दूर हो गई। मैं फिर तरोताजा हो गया। इसके बाद मैं तालाव की श्रीर उस फ़क़ोर की भी चात विलकुल ही भूल गया। मगर कुछ देर में मैंने देखा कि बहुत-से देहाती, श्रीर मेरे दोनो नौकर भी, एक दूर के तालाव से पानी लाने दौड़े चले जा रहे हैं। तब मुफे फिर वे वात याद आ गईं। मैंने इस वात की तहक़ीक़ात की कि ये लोग इस पास के तालाव से पानी न लेकर उतनी दूर दूसरे तालाव से क्यों पानी लाने जाते हैं। इस पर मुक्ते मालूम हुआ कि एक आद्मी ने अपनी स्त्री को मार डाला था, और मारकर खुद भी इस तालाव में हुवकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के कारण लोगों को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि जो कोई इस तालाव में स्तान करेगा या इसका पानी पिएगा, वह या तो उस मनुष्य के पेतात्मा से मारा ही जायगा, या यदि वच जायगा, तो उस पर कोई वहुत वड़ी विपत्ति आयेगी।

डस रात को दस वजे के वाद मैंने श्रपना सब श्रसवाव श्रपने नौकरों के साथ श्रमले पड़ाव पर भेज दिया। उनके साथ कुछ क़ुली भी गए। उनको भेजकर मैं श्रपने विस्तरे पर लेट रहा, श्रीर उसी बरगढ़ के नीचे कंबल श्रोढ़कर तीन-चार घंटे सोया।

दो वजे में उठा। वंदृक़ मैंने हाथ में ली। घोड़े पर मैं सवार हो गया। साथ में मैंने एक पथ-दर्शक लिया। मेरा एक नौकर भी मेरे साथ हुआ। खेतों से होकर मैं सीवा ही रवाना हुआ। मैंने कहा, क्या डर है, क्यों दूर की राह जाकर व्यथ फेर खायँ। चलो, सीधे खेनों ही मे निकल चलें।

इस बक्त. रात के ३ बजे होंगे। हवा खूब ठंडी ठंडी चल रही थी, कुछ दूर तक हम लोग मजे में गए और तेजी से गए। मैं घोड़े पर था। मेरे दोनो हमराही मेरे अगल-बगल दौड़ रहे थे।

इस समय हम एक ऐसी जगह पहुँचे, जिसके चारो तरफ दर-दर तक कपास के खेत थे। मैंने अकस्मान् आगे देखा, तो मुक्ते जलती हुई श्राग का एक धुँचला-सा छोटा गोला देख पड़ा। में उसी की तरफ ध्यान से देखता रहा। देखते-देखते मुफे ऐसा मालूम हुन्त्रा कि वह बड़े वेग से मेरी तरक छा रहा है। मुक्ते मालूम हुआ कि वह एक मशाल है, और वरावर आगे को वढ़ रही है। इस पर मैंने श्रपने साथी, उन दोनी हिंदोस्तानियों से पूछा कि यह जंगमशील ज्वाला क्या चीज है ? मेरे पूछते ही वे लोग भय से वेतरह चिल्लाने श्रीर काँपने लगे। उनका दस फूलने लगा। वे चिल्ला उठे—"यह तो विजली है।" यह दशा देख मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। विजली से उन लोगों का मतलव उसी तालाववाले भूत से था। मैं और कुछ कहने भी न पाया था कि वे दोनो कापुरुष भयभीत होकर अपनी॰ श्रपनी जान लेकर पीछे को मागे। मैं श्रकेला रह गया। इस कापुरुपता के लिये मैंने उनको बहुतः कोसा। पर कोसने से क्या होता था। मैंने घोड़े के ऐंड़ मारी, श्रौर जिस तरफ से वह ज्वाला उड़ती हुई आ रही थी, उसी तरफ को मैं वढा।

अव मुभे साफ-साफ देख पड़ने लगा कि वह मशाल एक हिंदोस्तानी इरकारे, के हाथ में है। इसलिये जहाँ तक मुममें जोर था, मैंने हिंदी में श्रावात दो कि तू वहीं ठहर जा। मैंने इस वात का प्रण कर लिया था कि मैं अपने उन दोनो डरपोक साथियों के निर्मल भय का कारण जहर मालूम कहाँगा। परंतु उस मशालवाले ने मेरे चिल्लाने की कुछ भी परवा न की। वह पूर्वयत् वेतहाशा आगे को दोड़ता हुआ देख पड़ा। इस हुक्मरदृत्ती पर—इस गुस्ताखी पर—मुक्ते बढ़ा गुस्सा श्राया। मैंने घोड़े की बग़ल में जोर से ऐंड़ मारी, श्रीर यह निश्चय किया कि उस गुस्ताख मशालवाले की अपने दौड़ते हुए घोड़े से कुचल टूँगा। पर श्रक्षसोस है, मेरा घोड़ा भी श्रकस्मात् विगड़ डठा। उसने श्रपनी टापें वहीं जमीन के भीतर गाड़-सी दीं। वह फुफकारने लगा। पर एक क़दम भी आगे की न बढ़ा। जब मैंने उसे आगे बढ़ने के लिये बहुत तंग किया, तब वह यहाँ तक विगड़ उठा कि उसने मुक्ते क़रीव-फ़रीव जमीन पर पटक देना चाहा। घोड़े का प्रत्येक छंग काँपने लगा। छव मेरे लिये उतर पड़ने के सिवा श्रीर कोई चारा न रहा । इससे में चतर पड़ा, श्रीर पैदल ही श्रागे वढ़ा। ज्यों ही मैंने घोड़े की रास होड़ी, त्यों हो वह भयभीत होकर पीछे को उसी गाँव को तरफ भागा, जिसे हम लोगों ने एक घंटे पहले छोड़ा था।

मामला जरा संगीन होता जाता था। न मेरे पास मेरा घोड़ा ही रहा, श्रीर न वे दोनो श्रादनी ही रहे। वक्त, रात का। राह का पता-ठिकाना नहीं। खेतों का वीच। मैंने सममा, इस अवस्था में आगे बढ़ना मुश्किल है। सो, मैंने अपनी रफ़्ल उठाकर अपने कंवे पर रक्खी, और जोर से यावाज दी-"वे-हिले-डुले खामोश, श्रपनी जगह पर खड़ा रह; नहीं मैं तुक पर गोली छोड़ता हूँ।" मुश्किल से मेरे मुँह से ये शब्द निकले होंगे कि मुमे वेतरह खौक माल्म हुआ। इसलिये कि जो छादमी समी तक मेरी तरक वेग से दौड़ता हुआ आता मालूम होता था, श्रीर मुक्तसे इछ ही गज के फासले पर था, वह आद्मी ही न था। वह ऋादमी की ऋस्थिमय खोपड़ी-मात्र थी। आँखों की जगह उसमें सिर्फ आँखों के गढ़े थे। एक हाथ भी था; पर उसे हाथ नहीं, हाथ की ठठरी कहना चाहिए। उसी से वह मशाल थामे था। उसके शेष अंग घुँ घले-घुँ घले घुएँ-से माल्म होते थे। उनकी हड्डियाँ भी न देख पड़ती थीं।

में वहीं पर ठहरा रहा। मेरी उँगली रफल के घोड़े पर थी। चह प्रेत उस समय मुमसे सिर्फ १० या १४ फीट पर होगा। आव क्या हुआ कि वह सहसा एक तरफ को मुड़ा, और मुमसे कोई वीस फीट पर, पज़क मारते-मारते, जमीन के भीतर घुस गया। वह उस समय मेरे बहुत निकट था। इससे में उसे अच्छी तरह देख सका। उसके जमीन में लोप होते ही में उस जगह दौड़ गया। पर वहाँ मुम्से उसका कुछ भी पतान मिला। मैंने उस जगह की लाल-लाल जलती हुई आग का कुछ अंश। मैंने उसे हाथ

से ठठा लिया। पर वह इतना गर्म था कि कौरन ही मुसे फेक देना पड़ा। यह मैंने इसलिये किया, जिसमें मेरा संशय दूर हो जाय, घौर इस वात का मुसे विश्वास हो जाय कि सचमुच ही वह मशाल थी या नहीं। खेर, मेरा संशय दूर हो गया, घौर मेरा हाथ जलने से चचा। इस पर मुसे वहा अचंभा हुआ, और में पीछे लौटा। मैं कुछ ही दूर लौटा हूँगा कि सीभाग्य से गुमे अपना घोड़ा चरता हुआ मिल गया। मैं प्रसन्न होकर उस पर सवार हुआ, और वहुत पुकारने पर मुसे अपने उन दोनो भगों दों का पता लगा। खेर किसी तरह मैं सूर्य निकलते- निकलते, राम-राम करके, अपने पड़ाव पर पहुँचा।

इस घटना की खबर मेरे पथ-दर्शक ने चारो तरक फैला दी।

एसे सुनकर गाँव का नंबरदार मेरे पास आया। उसन कहा—

"साहब, आपको विज्ञली ने दर्शन दे दिए। अब आप पर कोईन-कोई आकत आने का डर है।" उसने और मेरे नौकरों ने

सुमसे बहुत कुछ कहा-सुना, मेरे बहुत कुछ हाथ-पैर जोड़े कि मैं

बहाँ आस-पास के जंगल में शिकार न खेलूँ। उन्होंने कहा—

"साहब, क्या आपको इंजीनियर साहब की बात मूल गई?

एनहोंने जिस रात बिजली को देखा था, उसके दूसरे ही दिन

एनके तंबू के भीतर धुसकर तेंदुए ने उनको मार डाला। साहब,
आप शिकार को न जाइए। शिकार को जाने से कोई-न-कोई

संकट आप पर जरूर आवेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि एक

(हंदोस्तानी ने एक वर्ष पहले इसी तालाब का पानी पिया धा।

पर फल क्या हुआ ? जिस मैदान में विजलो से मेरी भेंट हुई; इसी में वह आदमी मरा हुआ पाया गया। इसके सिर पर जल जाने का एक बड़ा घाव था। मैं उन लोगों के इस अंध-विश्वास पर बहुन हुंसा, और शिकार के लिये चल दिया।

एक पखरारा हो गया। मैं एक पहाड़ी गुफा के पास श्राया।
मैंते सुना कि गत रात को दो रीछ यहाँ देख पड़े थे। मैंने कुछ
धादिमयों को भेजा कि वे हल्ला करके रीछों को अपनी मौंद
से निकालें। वे उधर गए। इधर मैं इस गुफा के मुँह पर बैठकर रीछों की राह देखने लगा।

सहसा वे दोनो रीछ दौड़ते हुए बाहर निकऩे। मैंने डनमें से एक पर फ़ैर की। गोली उसे भरपूर लगी। परंतु उयों ही मैंने दूसरी तरफ गईन फेरी, मैंने आश्चर्य से देखा कि अकरमात् एक तीसरा रीछ मेरी तरक आ रहा है। उसे देखकर में इसिलयें जरा पीछे हटा कि उसके श्राघात से बच्ँ, श्रीर सँभलकर उस पर गोली छोड़ूँ। परंतु ऐसा करने में मेरा पैर फिसल गया, श्रीर मैं एक बहुत गहरे गढ़े में जा गिरा। गिरने से मेरा हाथ टूट गया। मेरी कुहनी भी उत्तर गई, श्रीर एक लकड़ी मेरे गाल में घुस गई, जिससे वड़ा भारी घाव हो गया। किसी तरह अपने घाव पर पट्टी वाँधकर हिंदोस्तानियों की मदद से मैं घोड़े पर सवार हुआ, और बड़ी मुश्किलों से अपने ठहरने की जगह पर पहुँचा। वहाँ मैं कई रोज तक विषमज्वर श्रीर दर्द की यातनाएँ भोगता हुआ पड़ा रहा। जय जरा तिवयत ठीक हुई,



| · | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

"छुट्टी पूरी होने पर गोरिंग साहव फिर हिंदोस्तान में तशरीफ लाए, और दो-चार दिन बाद मुमसे भेंट करने आए। मैं उनसे बड़े प्रेम से मिला और घटों वानें करता रहा। हम दोनो वँगत्ते के बरामदे में बेठे हुए प्रेमालाप कर रहे थे कि वहाँ अचानक एक प्रसिद्ध ऐंद्र नालिक—एक मशहूर मदारी—न्या पहुँचा। उस श्रादमी का बंगाले में बड़ा नाम था, मंत्र-विद्या में वह श्रद्वितीय था। लोग कहते तो ऐसा ही थे। मैं भी उसे एक अलोकिक ऐंद्रजालिक समभता था। उसके अनेक अद्मृत-अद्मृत खेल मैंने देखे थे। उसे देखकर मैं बहुत ख़ुश हुआ। मैंने कहा कि श्रव गोरिंग के श्रविश्वास को दूर करने का मौका श्रा गया। मैं हिंदोस्तानी बोलने लगा, जिसमें वह मांत्रिक भी मेरी बात-चीत समभ सके। मैं उसकी विद्या की प्रशंसा करने लगा श्रीर गोरिंग निंदा। गोरिंग ने उसे सुनाकर वार-वार इस बात पर जोर दिया कि मंत्र-विद्या विलकुल भूठ है; इंद्रजाल कोई चीज नहीं। श्रित प्रकृत वातों का होना असंभव है। इस मधुर टीका को वह ऐंद्रजालिक चुपचाप सुनता रहा। उसने अपने गुँह से एक शब्द भी नहीं निकाला।

"उस समय मेरे पास छोर भी दो-एक छादमी बैठे थे। उनमें से एक छौर छादमी ने भी इस मशहूर मदारी केखेल देखे थे। वह मेरी तरक हो गया। उसने मेरा पत्त लिया। उसने कहा, मैंने इस मतुष्य के किए हुए छद्भुत तमाशे छापनी छाँखों देखे हैं। उनमें से एक का वृत्तांत में छापको सुनाना भी चाहता हूँ। सुनिए—

"एक दिन इस ऐंद्रजालिक ने खेल शुरू किया। इसके साथ एक लड़का था। उसे बुलाकर इसने पास विठलाया। फिर इसने सुतली का एक वंडल निकाला। उसका एक सिरा इसने जमीन में भीतर गाड़ दिया। फिर उस चंडल को इसने आकाश की तरफ फेक दिया। सुतली सीधी आकाश में चली गई, और जाते-जाते लोप हो गई। तब इसने उस लडके को हुक्म दिया कि वह सुतली पर चढ़कर आकाश की सैर कर आवे। लड़का उस पर चढ़ा । जैसे लोग ताड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं, वैसे ही वह उस पर भट-भट चढ़ता गया । धीरे-धीरे उसका -आकार छोटा मालूम होने लगा। यहाँ तक कि दूरी के कारण वह कुछ देर में घ्रदृश्य हो गया। तब तक यह मदारी महाशय भौर खेल खेलने लगे। कोई आध घंटे वाद इसे उस लड़के की -याद आई। गोया अभी तक उसकी याद ही न थी। इसने उसे आवाज देना शुरू किया। उसे आकाश से नीचे उतारने की इसने बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ हुई। उस लड़के ने ऊपर ही से जवाव दिया कि श्रव में नीचे नहीं उतरता। यह सुनकर इसे बहुत क्रोध श्राया। इसने एक छुरा निकाला श्रीर उसे अपने दाँतों में द्वाया। तब यह भी उस लड़के ही की तरह उस सुतली पर चढ्ने लगा। कुछ देर में छोटा होते-होते यह भी श्रदृश्य हो गया । दो-चार मिनट बाद श्राद्यारा से पड़ी ही करणा-जनक चिल्लाहट छुनाई पड़ी । ऐसा माल्म होदा था, जेसे कोई किसी को सारे डालता है, पाँर वह घपनी जान बचाने की कोशिश

कर रहा है। इतने में आकाश से ख़्न की वर्षा शुरू हुई। इससे हम लोगों को निश्चय हो गया कि इसने उस लड़के का खन कर डाला । इसके बाद उस लड़के के हाथ पैर कट-कटकर, खून से भरे हुए, गिरने लगे। कुछ देर में उसका कटा हुआ सिर भी जमीन पर श्रा गिरा। उसके साथ ही उसका घड़ भी घड़ाम से नीचे श्राया । कुछ मिनट वाद यह मांत्रिक भी श्राकाश से उत-रता हुआ देख पड़ा। खून से भरा हुआ छुरा उसके मुँह में था। इस तमाशे को देखकर देखनेवालों के रॉगटे खड़े हो गए, पर इसके लिये गोया यह कोई वात ही न थी। यह धीरे-धीरे नीचे उतरा, श्रौर सुतली को ऊपर से खींचकर इसने उसका पूर्वेवत् वंडल बनाया । तव इसने उस लड़के के हाथ, पैर, सिर वग़ैरह को इकट्ठा करके एक चादर के नीचे टक दिया। जव तक इसने खेलने की चीजें वरौरह अपने पिटारे में रक्खीं, तब तक वह चाद्र वैसी ही ढकी रही। जव इसे श्रोर कामों से फरसत मिली, तब इसने उस चादर को एक भटके से ऊपर खींच लिया। चादर खींचते ही वह लड्डका हँसता हुआ उसके भीतर से निकल आया। उसके बदन पर खून का जरा भी निशान न था। यह तमाशा देखकर सब लोग दंग हो गए।"

यहाँ पर हम यह कह देना चाहते हैं कि इस तरह के खेल का हाल लोगों ने अक्सर सुना होगा; क्योंकि अब तक, सुनते हैं, इस तरह के खेल होते हैं। पर स्माइल्स साहब कहते हैं कि उनके मित्र गोरिंग को इस पर विश्वास नहीं आया। उसने यह बात हँसी में उड़ा दी। श्रव स्माइल्स की कहानी सुनिए—

"श्रव यह ठहरी कि गोरिंग का श्रविश्वास दूर करने के लिये उसे कोई श्रद्भुत खेल दिखाया जाय। उस एद्रजालिक ने हमारी वात क़वूल करली। हमने उससे कहा कि कल तुम मेजर साहव के वँगले पर तीसरे पहर धाश्रो, श्रोर गोरिंग को श्रपनी विद्या दिखलाश्रो। उसने कहा—हुज़ूर के सामने जो छुछ सेवा बन पड़ेगी, कक्षँगा। वस, इतना ही कहकर उसने हम सवको वड़े श्रदव से सलाम किया, श्रीर वहाँ से वह चलता हुआ।

"दूसरे दिन यथासमय हम लोग मेजर साहय के वॅंगले पर इकट्ठे हुए। गोरिंग के सिवा छौर भी कई छादमी वहाँ थे। एक इंजीनियर भी तमाशा देखने के लिये छाया था। वह भी मेरा मित्र था। उसका नाम था जिम्ता। वह छपने साथ तस-वीर उतारने का एक छोटा-सा केमरा भी ले छाया था। केमरा इतना छोटा था कि उसके पाकेट में छा जाता था। कुछ देर में हम लोगों ने दो छादमियों को, मैले-कुचैले कपड़े पहने हुए, कुछ दूर पर, एक पेड़ के नीचे देखा। यह वही कल का ऐंद्र-जालिक छौर उसका एक साथी था। हम लोगों ने उनको धपने पास बुलाया। वे छाए। उनके पास था क्या? सिर्फ एक पिटारी, दो-एक छोटे-छोटे हिन्ने छौर फटे-पुराने कपढ़ों छौर चीथड़ों की एक गठरी! वस।

"मेजर साहव की श्राज्ञा मिलते ही खेल शुरू हुश्रा । मदारी मियाँ बंगाली थे। उम्र उसकी कोई ६० वर्ष के क़रीब होगी। उसने अपनी पिटारी में हाथ डाला और उमके भीतर से एक काला नाग बाहर निकाना। निकत्तते ही इसने अपना फन उठाया और फुफकार मारते हुए उसे इधर-उधर हिलाना शुरू किया। दूसरा आदमी उसके सामने मीहर (तूँबी) बजाने लगा। तब वह सर्प अपना फन श्रौर भो श्रधिक लहराने लगा। जैसे-जैसे मदारी महाशय के मनोहर वाद्य का सुर चढ़ने लगा। वैसे-ही-वैसे सर्प की फ़्गा भी ऊँची होने लगी। यहाँ तक कि कुछ देर में यह मालूम होने लगा कि वह हवा में निराधार हिल रही है। उसका रंग अत्यंत काला था। फणा बहुत ही तेजस्क थी। जान पड़ता था कि फन पर देदी प्यमान रस जड़े हुए हैं। जब खेल इस श्रवस्था को पहुँचा, तब जिमन ने उस दृश्य का एक फोटो लिया। केमरा के बटन की आवाज आई, श्रीर प्लेट ने छाया प्रहण कर ली। यद्यपि मैं तमारो में तन्मनस्क था, तथापि मैंने प्लेट का गिरना मुन लिया।

"अव एक विलक्षण—महा विलक्षण—वात हुई। तमाशे में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। परंतु कव हुआ, यह हम लोगों ने नहीं देख पाया। स्वच्छ आकाश सहसा काला हो गया। प्रकाश-वती दिशाओं ने स्यामलता धारण की। सब तरक बादल-से धिर आए। इतने में उस सप की फणा ने खी का रूप धारण किया, श्रीर उस रूप में वह पूर्ववत् आकाश में मृत्य करने लगी।

मदारी श्रपनी मोहर को वजा रहा था। पर जान पड़ता था कि वह हम लोगों से कुछ दूर पर वजा रहा है। था वह पास ही; पर सुर में श्रंतर हो गया था।

"कुछ देर में वाद्य वंद हुआ। परंतु वह सिप्णी नारी अपने कृष्ण-मिण्मिय रहों के प्रकाश में नाचती ही रही। इतने में उसने अपना रूप वदल डाला। वह दिन्य-रूप हो गई। उसके मुख-मंडल पर अप्रतिम प्रभा छा गई। उसने अपने विशाल नेत्रों से हम लोगों की तरफ निनिमेष-भाव से देखना शुरू किया। हम लोग उसके अद्मुत रूप को देखकर दंग हो गए। वैसा रूप हमने कभी पहले नहीं देखा था। और न अब आगे कभी देखने की संभावना ही है। उसके निरुपम रूप, उसके त्रिमुवन-जयी नेत्र और उसके सोहक लावएय ने हम लोगों को वेहोश-सा कर दिया। हमारी चित्तवृत्ति उसी के मुख-मंडल में जाकर प्रविष्ट हो गई; शरीर-मात्र से हम लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठे रह गए। गोरिंग की दशा भयंकर हो गई; क्योंकि उस दिव्य नारी की नजर सबसे अधिक उसी की तरफ थी।

"हम सब वँगले के बरामदे में थे। खेल कुछ दूर नीचे हो रहा था। वह स्त्री नाचते-नाचते क्रमशः आगे वढ़ी, और थोड़ी देर में बरामदे की सीढ़ियों के पास आ गई। जब वह इतना पास आ गई, तब गोरिंग की अजीब हालत हो गई। वह बेतरह भयभीत हुआ-सा जान पड़ने लगा। मालूम होता था कि उसे आनंद भी हो रहा है और भय भी हो रहा है। छुछ भिनट बाद उसने बहुत धीरे से दो-चार शब्द कहे। पर उसने क्या कहा, हम लोगों ने नहीं समभा। इतने में उसने अपने दोनो हाथ फैलाए, अोर उठकर उस नाग-वाला को वह आलिंगन करने चला। उसका मुँह पीला पड़ गया था, और आँखें लाल हो गई थीं। उसे इस प्रकार अपनी तरफ आते देख नाग-कन्या ने भी अपने वाहुपाश को आगे बढ़ाकर गोरिंग को उससे बाँबना चाहा। परंतु हुआ क्या? इस तरह दोनो तरफ से आलिंगन और प्रत्यालिंगन का उपक्रम होते ही वह कन्या वहाँ की वहीं अंतर्हित हो गई!

"हम लोग होश में आए। ऐसा जान पड़ा, मानो हम सब कोई भयंकर स्वप्न देख रहे थे। जब तक खेल होता रहा, जिमन को छोड़कर किसी के होश-हवास ठिकाने नहीं रहे। जिमन ने दो-एक कोटो उस खेल के लिए। खेल समाप्त होते ही उसने अपना केमरा नीचे रक्खा, और सोडावाटर वग़ैरह माँगा। उस समय उसके हाथ काँप रहे थे। गोरिंग कुछ नहीं वोला। छालिंगन के नैराश्यने उसे पागल-सा कर दिया। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया, और जिस जगह वह खी आहश्य हुई थी, उसी तरक टकटकी लगा-कर देखने लगा। इतने में वह ऐंद्रजालिक अपना सब सामान इकट्ठा कर के जाने को तैयार हुआ। उसे मेजर साहब ने कुछ रुपए देकर विदा किया। जब वह चलने लगा, तब उसने गोरिंग की तरफ देखकर कहा—'साहब, अब भी होश में आइए।'

"पर गोरिंग ने कुछ जवाय नहीं दिया। काठ का सा पुतला

वह पूर्वेवत् उस जगह की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। जर्मिन ने पकड्कर उसे हिलाया; पर वह श्रवल रहा। यह हालत देखकर हम लोग घवरा गए। हम सबने वल-पूर्वक उसे ज्ठाने की कोशिश की, पर हमारी कोशिश व्यर्थ हुई। वह वहाँ से नहीं हिला। तब हम लोगों ने उसकी छाती पर बांडी के छींटे मारे । इस पर वह होश में छाया, श्रौर सन्निपात-त्रस्त श्रादमी की तरह, न-जाने क्या, बर्राने लगा। हम लोगों ने उसे उठाकर वँगले के भीतर लिटाया। हमने उसके कपड़े ढीले कर दिए श्रीर सिर के ऊपर पानी की धारा छोड़ी। तब वह वेतरह घवरा उठा, श्रोर श्राश्चर्य-चिकत-सा होकर उठ वैठा। चारो तरफ देखकर उसने एक श्रजव सुर में कहा — वह कहाँ है ? हम सबने उसे बहुत समभाया । हमने कहा, तुम क्या पागल हो गए हो ? वह सब इंद्रजाल था; वह सब भ्रम था। परंतु उसने हमारी एक भी वात न सुनी । मैं उसके पास जाना चाहता हूँ; मै वहाँ जरूर जाऊँगा; वह गई कहाँ ? इस तरह गोरिंग वकने लगा। यह दशा देखकर मेजर ने डॉक्टर को बुलाया। जर्मिन तो फोटो की प्लेटें तैयार करने में लगा, श्रीर हम लोग गोरिंग को समफाने में। वह वार-वार उठकर भागने की कोशिश करता श्रौर हम लोग वार-वार पकड़कर उसे रोक रखते। इतने में डॉक्टर आया। उसे देख गोरिंग बहुन विगड़ा । उसने मुक्ते एक लात मारी । डॉक्टर ने कहा, इसे उन्माद हु**छा है। उसने गोरिंग का दस्**ाना फ!ड़कर पिचकारी से एक श्रीपध उसके हाथ में प्रविष्ट कर दी।

लोगों को वड़ा श्राश्चर्य हुआ। यदि वह सारा तमाशा भ्रम था, तो उसके चित्र केसे ?

"रात होते ही श्रोर लोग तो अपने-श्रपने घर गए; मैं झीर मेलर साहव वंगले में गोरिंग की देख-भाल के लिये जागते रहे। मैंने कहा, मैं कुछ देर सो लूँ। तव तक मेजर साहव गोरिंग के पास बैठें। फिर मैं पहरे पर रहूँगा, श्रीर मेजर साहव को सोने के लिये छुट्टी दूँगा। मैं वाहर आकर सो गया। कोई १ वजने का वक्त था कि मेजर साहव घवराए हुए मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं जरा सो गया और उतने में गोरिंग कहीं चला गया!

"हम लोग गोरिंग को हूँ ढ़ने निकतं। मेजर साह्य एक तरक गए श्रीर में दूसरी तरक। वँगले के पस ही एक वाग श्रा। थोड़ी देर में उसी तरक से वंदूक की श्रावाज श्राई। में वहाँ दोड़ा गया। मैंने देखा कि मेजर साहब की गाद में गतप्राण गोरिंग पड़ा हुश्रा है। उसकी गदन में सर्प-दंश के कई घाव हैं। पास ही मेजर की गोली से मरा हुश्रा एक भयकर सांप भी पड़ा है। यह हृदय-द्रावक हृश्य देखकर मैं काँप उठा। श्रपने मित्र गोरिंग की ऐसी शोचनीय मृत्यु पर सुके चेहद रंज हुश्रा। पर लाचारी थी। भवितव्यता वड़ी प्रवल होती है!"

लनदरी, १६०६

## २१---प्राचीन मेक्सिको में नरमेथ-यज्ञ

प्रेस्काट नाम के साहव ने अमेरिका के मेक्सिको-देश के विजय किए जाने पर एक अच्छी पुस्तक अँगरेजी में लिख है। इसी के आधार पर हम प्राचीन मेक्सिको के उन उत्सवों का हाल लिखते हैं, जिनमें वहाँवाले नरमेध-यज्ञ करते थे।

मेक्सिकोवालों के युद्ध-देवताओं में एक देवता 'टैज-कैटली-कोपा' नाम का था। 'टैज-कैटली-कोपा' का अर्थ है — 'संसार की आत्मा'। वह संसार का रचिता माना जाता था। उसकी पूजा में मनुष्य का विलदान होता था। प्राचीन काल में, मेक्सिको में, मनुष्य के विलदान की प्रथा थी तो; परंतु वहुत कम थी। चौदहवीं शताब्दी में उसने बहुत जोर पकड़ा; और अत में, सोलहवीं शताब्दी में, जब स्पेनवालों ने मेक्सिको पर अपना अधिकार जमाया, तब इस प्रथा का इतना प्रावल्य हो गया कि कोई पूजा इसके विना होती हो न थी।

युद्ध में पकड़े गए क़ैदियों में से एक सुंदर युवक चुन लिया जात। था। वह टेज-कैटली-कोपा का अवतार माना जाता था। उसका आदर और सत्कार भी वैसा ही होता था, जैसा टैज-कैटली-कोपा की मूर्ति का। कई पुजारी उसके पास सदा रहते थे। वह वहुमूल्य और सुंदर-सुवासित वस्त्र धारण करता। फूलों की मालाएँ उसके गले में पड़ी रहतीं। जब वह घूमने निकलता, तब राजा के सिपाही उसके आगे-आगे चलते। चलते-चलते जब वह कहीं गाने लगता, तब उसके गाने की

भ्वति कानों में पढ़ते ही लोग दौड़-दौड़कर उसके चरणों पर गिरते, छोर उसकी चरण-रज उठाकर सिर पर धारण करते। चार सुंदर युवा खियाँ सदा उसकी सेवा करतीं। जिस समय से वे उसके पास रहने लगतीं, उस समय से लोग उन्हें देवों के पित्र न म से पुकारने लगते। एक वपे तक यह देवता खूब सुख भोगता। जहाँ जाता, वहाँ लोग उसका ख्रादर करते छोर उसे खूब श्रुच्छा भोजन खिलाते। वह जो चाहता, सो करता; कोई उसे टोकनेवाला न था। वह एक बड़े भारी महल में रहता। जब जी चाहता, तव चोहे जिसके महल को अपने रहने के लिये खाली करा लेता। परंतु एक वर्ष के बाद उसका यह सब सुख मिट्टी में मिल जाता।

वितान के दिन उसके सव वहुमृत्य कपड़े उतार लिए जाते। पुजारी लोग उसे टेज-केटली-कोपा के मिदर में ले जाते। दर्शकों की भीड़ उसके पीछे-पीछे चलती। मंदिर के निकट पहुँचते ही वह अपने मूलों के हारों को तोड़-ताड़कर भूमि पर बखरने लगता। अंत में उन सारंगियों और डोलकों के तोड़ने की बारी आती, जो उसकी रँगरेलियों के साथी थे। मंदिर में पहुँचते ही हा पुजारी उसका स्वागत करते। इन हहीं पुजारियों के यान लंबे-लंबे और काल होते। वे कपड़े भी काले ही पहने रहते। उनके कपड़ों पर मेविसको की भाषा में लिखे हुए मंत्राचर चमकते रहते। छहों पुजारी उसे लेकर मंदिर के एक ऐसे ऊँचे भाग में पहुँचते, जहाँ उन्हें नीचे से सर्व-साधारण

अच्छी तरह देख सकते। वहाँ पर उसे एक शिला पर लिटा देते। पुजारियों में से पाँच तो उसके हाथ पैर जोर से पकड़ लेते और एक उसके पेट में छुरा भोंक देता और तुरंत ही उसका हृद्य बाहर निकाल लेता, जिसे पहले तो वह सूर्य को दिखाता श्रोर फिर टैज़-कैटली-कोपा की मृति के चरणों पर डाल देता। देवता के चरणों पर हृदय-खंड के गिरन हो नीचे खड़े हुए सारे दशक भुक-भुककर देवता की वंदना करने लगते। तत्पश्चात् एक पुजारी उठता और लोगों को संसार की निस्सारता पर उपदेश देने लगता। अंत में वह कहता—"माइवा, देखी, दुनिया कैसी बुरी जगह है। पहले तो सांसारिक वातों से बड़ा सुख मिलता है, जेसे कि इस मनुष्य को मिला था, जो अभी मारा गया है, परंतु अंत में उनसे वड़ा दुःख होता है, जैसा कि इस त्रादमी को हुआ। सांसारिक सुखों पर कभी भरोसा मत करो, और न उन पर गर्व ही करो।"

यह तो इस बिलदान की साधारण रीति थी। बिलदान किए जानेवाले व्यक्ति को बिलदान के समय प्रायः बहुत शारीरिक किए भी पहुँचाया जाता था। उसे लोग शिला पर विठा देते थे, श्रीर खूब पीटते थे। लातों और घूमों तक ही बात न रहती; लोग तीर श्रीर छुरे तक उसके शरीर में चुभोते थे। उसका शरीर लोहू से लदफद हो जाता, और श्रंत में वह इस यंत्रणा से बिहुल होकर पुजारियों से प्रार्थना करने लगता कि शीघ ही मेरे प्राण ले लो। बिलदान के लिये चुने गए व्यक्ति के साथियों

में से यदि कोई सेनापित या प्रसिद्ध वीर पुरुष होता, तो उस व्यक्ति के साथ थोड़ी सी रियायत भी की जाती थी। उसके हाथ में एक ढाल और तलवार दे दी जाती थी। वह उपस्थित लोगों में से एक एक से लड़ता। यदि वह जीत जाता, तो उसे घपने घर जीवित चले जाने की घाड़ा मिल जाती। हार जाने पर—चाहे वह एक दर्जन घादमियों को हराकर ही हारता—उसकी वही गित होती, जो और लोगों को होती थी। जब इस प्रकार का युद्ध होता, तब चिलदान के स्थान में एक गोल पत्थर रख दिया जाता। उसी के चारो श्रोर घूम-घूमकर चिलदान किया जानेवाला पुरुष लड़ता और दर्शक नीचे खड़े होकर युद्ध देखते।

मेक्सिकोवाले इन नरमेध-यज्ञों को श्रपने मनोरंजनार्थ न करते थे। उनकी धार्मिक पुस्तकों में इस प्रकार के यज्ञों का वड़ा साहारम्य गाया गया है। समय श्राने पर विलदानों का न होना श्रिष्ठा सममा जाता था। कभी-कभी स्त्रियाँ भी विलदान होती थीं। जब पानी न बरसता, तब छोटे-छोटे बच्चे देवतों की भेंट चढ़ाए जाते। पहले इन बच्चों को श्रच्छे-श्रच्छे कपड़े पहनाए जाते। फिर उन्हें एक बहुमृल्य चादर पर लिटाया जाता। इस चादर को पुजारी लोग तानकर उठाए हुए मंदिर में ले जाते। श्रागे वाजे वजते जाते, पीछे दर्शकों की भीड़ चलती। मंदिर में पहुँचकर वच्चों के गले में मालाएँ पहनाई जातीं, श्रीर उनसे कहा जाता कि लो, श्रव हुम मारे जाते हो। वे वेचारे रोने

उन्हीं पारचात्य विद्वानों के लेखों से नहीं मिलते, जिन्होंने मेक्सिको की बातों की खोज करके ऐतिहासिक प्रस्तकें लिखी हैं, किंतु मेक्सिको के छादिम निवासी तक इस वात की गवाही देते हैं। इसके छातिरिक्त वह मंदिर, जिसमें यह महानरमेध-यज्ञ हुआ था, उस समय भी विद्यमान था, जब स्पेनवालों ने मेक्सिको को घ्यपने हस्तगत किया था। जिन लोगों का चितदान होता था, इनकी खोपड़ियाँ मंदिर की दीवारों पर खूँ टियों से लटका दी जाती थीं। उस संदिर में स्पेनवालों की बहुत-सी खोपड़ियाँ लटकी मिली थीं। स्पेन के दो सैनिकों ने उन्हें गिना भी था। कहते हैं कि उनकी संख्या एक लाख छत्तीस हजार से श्रधिक थी। इन श्चादमियों के इस प्रकार, हाथ-पैर हिलाए विना. मर जाने का एक यड़ा भारी कारण भी था। वह यह कि उन लोगों को दढ़ विश्वास था कि इस प्रकार की मृत्यु बहुत श्रच्छी होती है, श्रीर गरने के बाद हमें स्वर्ग श्रीर उसके सुख प्राप्त होंगे। इसी से वे श्रपना चलिदान कराकर वड़ी ख़शी से मरते थे।

मेक्सिकोवाले हर साल अपने आस-पास के देशों पर चढ़ाई करते थे। दिग्व जय के लिये नहीं, केवल विलदान के लिये दूसरे देशों के आदिग्यों को पकड़ लाने के लिये। मेक्सिकों के पास टैंजकीला नाम का एक राज्य था। मेक्सिकों के राजा और वहाँ के राजा में यह अहदनामा हो गया था कि साल में एक खास दिन, एक नियन स्थान पर, दोनों राज्यों की सेनाएँ एक दूसरी से लड़ें। हार-जीत की कोई हार्त न था। वात थी केवल इतनी ही कि विलदान के लिये एक पद्म दूसरे पद्म के जितने आदमी जाबरदस्ती क़ैंद कर सके कर ले जाय। नौवत हाथा पाई तक ही न रहती, मार काट अवश्य होने लगती। संध्या को लड़ाई वंद हो जाती। उस समय दोनो पद्मवाले एक दूसरे से मित्र की तरह मिलते, परंतु युद्ध के कैदियों की कुछ वात न होती। इन्हीं कैदियों का एक एक करके विलदान किया जाता। जब उनकी संख्या थोड़ी रह जाती, तब लोग राजा से फिर इसी प्रकार के युद्ध की आज्ञा माँगते।

मेक्सिकोवाले नर-मांस-भन्नी भी थे। विलदान के बाद लाश उस आदमी को दे दी जाती थी, जो उसे युद्ध से पकड़ लात: था। वह उसे वड़ी प्रसन्नता से अपने घर उठा लाता और वड़ं यन्न से पकाता। तब उसके बंधु-बांधव और मित्र एकत्र होते। सब लोग खब खुशी मनाते, और अंत में वे सब मिलकर उम नर-मांम को बड़ी प्रसन्नता से खाते।

कुछ बीर पुरुप अपने ही मन से अपने को बिलदान के लिये अपीए कर देते थे। इन लोगों की खोपड़ियों की माला मेनिसको का बादशाह बड़े प्रेम से पहनकर द्रवार या त्योहार के दिन तखत पर बैठता था।

{ जनवरी, १६१३

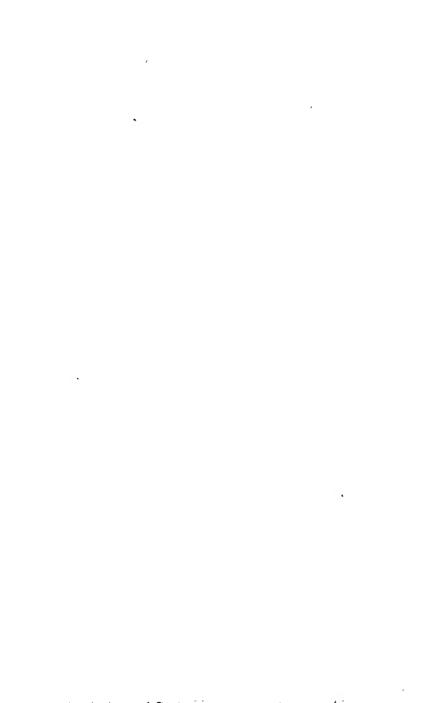

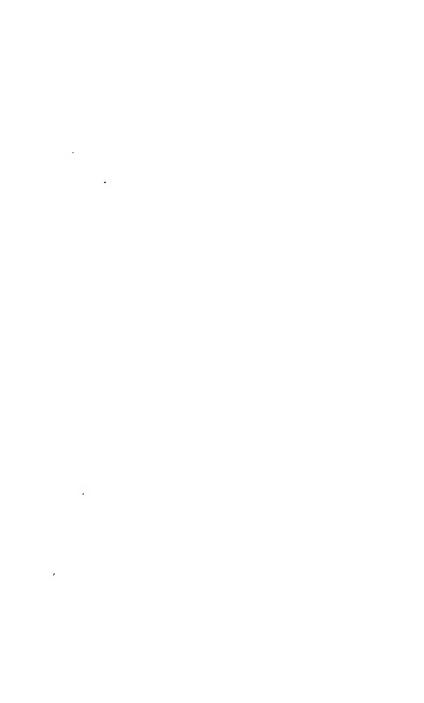